### First Edition

[Price — Indian Rs Five Foreign Shillings 7/6, \$ 2,00]

Printed by Lakshman Narayan Chapekai at the Aryasamski iti Press, 198(17) Sadashiv, Tilak Road, Poona 2, and published by Prof N V Vaidys, MA, Fergusson College, Poona 4

### PREFACE

The present edition was undertaken two years back. When I undertook it, I had no idea that the text alone would cover so many pages. Again, owing to the out-break of war, the cost of paper has gone very high, and I had, therefore, to give up the idea of adding notes, index and commentary for the present. The Commentary, however, will be printed soon, and issued separately.

The editor acknowledges has indebtedness to the University of Bombay, for the substantial financial help it has granted towards the cost of the publication of this book.

I must also acknowledge with gratitude the help that I received from Prin R D Karmarkar, M, A. from time to time His advice and help were very useful to me on more than one occasion

I have also to thank my students Mr S L Hirve, B A and Mr. S S Deshpande, B A for doing most of the copying work To Mr. Chapeker and Mr Vaze, of the Ārya Sanskriti Press, and to Mr Barve of the Āryabhushan Press, my thanks are due for having done the work neatly and satisfactorily

I only hope that the work would be of some use to those who are working in the field of Präkrits, and Jain Literature.

Fergusson College,
Poona 4

N V VAIDYA

#### INTRODUCTION

The present edition of Nāyādhammakahāo is based on the following five manuscripts from the Bhandarkar Oriental Research Institute—

C No 124

32 1869 - 70

SIZE  $-10^\circ$  by  $43^\circ$ . EXTENT -155 Folios, 13 lines to a page (sometimes 15 lines), 40 to 45 letters to a line.

DESCRIPTION—Country paper thick and greyish, Devanagari characters with generals, big, legible and good hand-writing, condition on the whole good, complete, extent 5500 slokes AGE—Old

BEGINS — Foi 18 श्रीजिनाय नम ॥ तेण कालेण-तेण समएणं चपा नामं नयरी होत्या । वत्रओ । तीसे ण चपाए नयरीए etc

ENDS —Fol 1556 सव्यदुक्खाण (ण) अत (त) काहीति ॥ एव खल्ज जवू निक्खेवगो ॥ दसमस्य वग्गस्स दसमो वग्गो सम्मत्तो ॥ छ ॥ १० एव खल्ज जवू समणेण भगवया महावीरेण आयगरेण (तित्यगरेण) सय(य)स(स)बुद्धेण पुरिसोत्तमेण पुरिससीहेण जाव सपत्तेण वम्मकहाण अयमट्टे पन्नते ॥ वम्मकहासूय(क्)खघो समत्ता दसीहें वग्गेहि नायाधम्मकहाउ समत्ता ॥ उ ॥ इति श्रीज्ञाताधर्मकथा समाप्ता ॥ १५००

D No 126

 $\frac{193}{1871 - 72}$ 

SIZE  $-9\frac{7}{8}$  in by  $4\frac{3}{8}$  in EXTENT-103+1=104 folios, 15 lines to a page, 60 letters to a line

DESCRIPTION—Country paper rough, tough and greyish, Devanāgari characters with occasional Samais, small, legible and very fair hand-writing, complete, extent 5750 slokas AGE—Samvat 1625

BEGINS.—Fol 1º तेण कालेण तेण समएण चपा etc

ENDS — Fol 103 म् सन्बदुक्खाण etc, upto धम्मकहाओ के in No 124 followed by सम्मत्ताउ। छ। इति श्रीज्ञाताधमैकथागसूत्र समाप्त ॥ छ etc प्रयाप्र श्रोकसत्या ५७५०॥ छ॥ सवत् १६२५ वर्षे श्रावर्णमासे कुक्रपक्षे सप्तमीदिने अक्बासरे 'सारगपुर' नगरे पटनार्थे पहितश्रीश्रुतनिधानस्य ॥ छ etc

A No 127

192 1871 – 72

SIZE -10 in by  $4\frac{5}{8}$  in EXTENT -221-1+2+2-2=222 folios, 11 lines to a page, 34 letters to a line

DESCRIPTION.—Country paper thick, rough and greyish, Devanāgarī characters with occasional क्षमात्राs, big, quite legible and elegant hand-writing AGE—Old

BEGINS — Fol 3º तं जहा । णाया [णिय ] धम्मकहाउ । पढम [ण ] स्स भते सुय (क्) खघस्स समणेण eto

ENDS—Fol 221a सन्बदुक्खाण etc, upto नायाधम्मकहानो as in No 14 followed by सम्मताउ । छ etc श्रीज्ञाताधमकथाग छठ(ह)मग सम्मतं छ। प्रथाप्र ५६२७ [७] (५६७०)) छ etc Then we have in a different hand — ग्या (ज्ञा) नाभ्यासी वरद्धमान सएस कराणिपरीयह उपस्थी मोषगरणकी वेचवाथी छेइ जई पाछी ते अरहित सिद्ध

B No 128

790 1895 – 1902

SIZE  $-10\frac{1}{4}$  in by  $4\frac{3}{8}$  in EXTENT -193 folios, 11 lines to a page, 40 letters to a line

DESCRIPTION—Country paper rough and white, Devanagari characters with EMMINS, big, legible and good handwriting, AGE—Samvat 1661

BEGINS.—Fol. 1<sup>b</sup> ओ नम ( ) सर्वज्ञाय । तेण कालेण तेणण्यमएण चपा eto

ENDS —Fol 193º सन्वतुक्ताण, etc, up to छठमग सम्मत्त as in No 127 followed by छ प्रथाप्र ५२५०॥ छ। etc, भम etc, जलाद्रक्षे etc, सन्त् १६६१ वर्षे भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे द्वादिश तिथी बृहत्प(स्प)तिवासरे शक्तिपुरस्थाने दुनी १८७ चदलिखित etc

E No 129

 $\frac{430}{1882 - 83}$ 

SIZE -10 in by  $4\frac{1}{4}$  in EXTENT -147-3=144 folios, 11 lines to a page, 48 letters to a line

DESCRIPTION—Country paper than and greyish, Devanagari characters with occasional प्रमाना, bold, clear, and beautiful hand-writing. Extent 6000 Slokas

AGE —Samvat 1686

AUTHOR OF THE COMMENTARY -Abhayadeva Suri.

BEGINS—(text) fol 4º णं दुद्धिविद्राणेणं। तस्स सुमिणस्स अत्यागाह करेड् । २ त्ता चारिणिं देविं ताहि जाय हियय etc

—( Com ) fol 4" एवं खल्ल ति । एवंरूपादुक्तफलमाधनसमधीत्वप्राहारकपुनर्जे निप्यसीति मवध etç

ENDS—(text) fol 147ª मव्बद्धक्खाणमत . . . एव खहु जन् etc, upto जान ठाण मपत्ताण as in No 124 followed by छ। चम्मकहासुय (क्) खघो सम्मत्तो। छ दमीई व(गे) हिं नायधम्मकहाओ सम्मत्ताओ ॥ अथात्र ६०००॥ शुभ भवतु । मनत् १६८६ वर्षे भादवा सुदि ५ दिने ॥ श्री 'विकानर ' मध्ये लियन

(Com ) fol 141° अत एव वरम्बर्जितीति etc, up to मिद्धेय, followed by the lines — प्रत्यक्षर निरूप्यास्य प्रयस्त विनिश्चित ।

अतुष्टमा महस्राणि त्रीणि सप्त जतानि च ॥ १२ (,१३ ?)

[Vide — The descriptive catalogue of MSS at the B O R L compiled by Prof H R Kapadia, M A. Part I. Pages — 113 to 125]

Out of these, MS C is the best It is written in a uniformly beautiful hand and is very accurate MSS A and D were collated only for five chapters, but it was found that they did not give any independently good reading MS A is written shabbily and MS D is spoiled, as many folios have stuck together, and the ink has spread So MSS C B and E alone were collated for the text

A word of explanation is necessary for giving all the variants at the end. Practically all the variants are merely orthographical. There are hardly any variants that change the sense. That clearly shows that the traditional text has been faithfully handed down. The 'a' with, which is a characteristic of some MSS, is absent in MS C.

N B Sūtras (41) and (42) on pages 50, and 51, should be numbered as (42 A), and (42 B) respectively. As the error was detected too late, it was thought advisable not to disturb the order

There are many imperfections in the fresent edition. An index, for instance, is absolutely necessary for these texts. But for various reasons I could not add it to the present Volume. I intend, however, to get it published in some Journal

# ॥ नायाधम्मकहाओ ॥

# ॐ नमः सर्वज्ञाय ।

- (1) तेणं कालेणं तेणं समएणं चपा नामं नयरी होत्था । वण्णको ।
- (३) तीसे णं चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरित्थमे दिसीभाए पुण्ण-भद्दे नामं चेंइए होत्था । वण्णओ ।
  - (3) दिया णं चंपाए नयरीए कोणिए नामं राया होत्था । वण्णको ।
- (4) तेणं काळेणं तेणं समएणं समणस्स भगवक्षो महावीरस्स कंतेवासी अज्ञध्वहम्मे नामं थेरे जाइसंपन्ने कुळसंपन्ने वर्ळरूविणयनाणदंसणचिरत्तिळाघवसंपन्ने श्रोयंसी तेयंसी वच्चंसी जसंसी जियकोहे
  जियमाणे जियमाएँ जियळोहें जिइदिए जियनिहे जियपरीसहे
  जीवियासामरणभयाविष्पमुक्ते तवष्पहाणे गुणप्पहाणे एव चरणकरणनिग्गहिनच्ळयअज्ञवमहवळाघवखंतिगुत्तिमुत्तिविज्ञामंतवंभवयनयिनयमसञ्चसीयनाणदंसणचारित्तप्पहाणे उराळे घोरे घोरञ्वए घोरतवस्सी
  घोरबंभचेरवासी उच्छूदसरीरे संखित्तिवज्ञतेउछेसे चोइसपुञ्वी चडनाणोवगए पचिह अणगारसएहिं सिद्धं संपरिबुढे पुञ्वाणुपुर्विव चरमाणे गामाणुगामं दूइज्ञमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे जेणेव चंपा नयरी'
  जेणेव पुण्णमहे चेइएं तेणामेव उचागच्छइ २ त्ता अहापिहरूवं उगाहं
  ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अष्पाणं भावेमाणे विहरह।
- (5) तए णं चंपाए नयरीए परिसा निग्गया। कोणिओ निग्गओ। घम्मो किह्थो। परिसा जामेन दिसि पाउन्मूया तामेन दिसि पिटगया। तेणं कालेणं तेणं समएणं अज्ञसुहम्मस्स अणगारस्स जेट्ठे अंतेनासी अञ्ज-जंनू नामं अणगारे काम्मनगोत्तेणं सज्जस्सेहे जान अञ्जसुहम्मस्स थेरस्स अदूरसामंते उहुंजाणू अहोसिरे झाणकोट्ठोनगए संजमेणं तनसा अप्पाणं भानेमांणे निहरह। तए णं से अञ्जनंनूनामे जायसक्ट्रे जाय-

संसए जायकोउद्द संजागसङ्घे संजायससए सजायकोउद्द उपन्नसङ्घे <del>उपन्नसंस</del>ए उपन्नकोडह्हे समुप्पनसहृ समुप्पनससए समुप्पनकोड-इहे उद्घाए उद्वेद. २ जेणामेव अञ्जसुहम्मे थेरे तेणामेव उवागच्छद २ अन्जसुहम्मे थेरे तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिणं करेड वंदइ गमसइ २ अन्जसुद्दम्मस्स द्रेरस्स नच्चासन्ने नाइदूरे सुस्सूसमाणे नमसमाणे अभि-मुहे पंजल्लिडे विणएणं पञ्जुवासमाणे एवं वयासी-जइ णं मंते । सम-णेणं भगवया महावीरेणं आईगरेणं तित्थगरेण सर्यसबुद्धेणं पुरिस्तित्त-मेणं पुरिससीहेणं पुरिसवग्घेणं पुरिसवरगधहत्थिणा छोगुत्तमेण छोगना-हेणं छोगैहिएण छोगपईवेणं होगपञ्जोयगरेण अभयदएणं सुरणदण्ण चक्खुदएणं मगादएण बोहिद्रएण धैम्मदएण धम्मदेसगेण धम्मनायगेणं घम्मसारहिणा धम्मवरचाउरतचक्कविष्टृणा अप्पडिहयवरनाणवसणधरेण वियट्टळरमेण जिणेण<sup>६</sup> जाणएणं तिण्णेण तारएण बुद्धेण वोहएणं मुत्तेण मोयगेणं सन्वण्णेणं सन्वदरिसणा सिवमयलमरुक्मणतमक्खयमन्वावा-हमपुणरावत्तिय सासयं ठाणमुवगएण पचमस्स अगस्स अयमहे पन्नते, छहस्स ण भंते । नायाधम्मकहाण के अहे पन्नत्ते <sup>१</sup> जवू ति अन्जसुहम्मे थेरे अन्जजंवृतामं अणगार एव वयासी-एव खलु जंबू समणेणं भगवया महावीरेणं जाव सपत्तेण छट्टस्स अगस्स दो सुयक्खंधा पन्नत्ता, तजहा-नायाणि य धम्मकहाओ य। जइ ण भते! समणेणं भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण छट्टस्स अंगस्स दो सुय-क्खधा पन्नत्ता तजहा - नायाणि य धम्मकहाओ य, पढमस्सण भते । सुर्यक्खधस्स समणेणं जाव सपत्तेणं नायाण कइ अब्झयणा पत्रत्ता ? एवं खळु जंबू । समणेण जान सपत्तेण नायाण एगूणवीस अज्झयणा पन्नता, तंजहां - डिक्स तणाए सघाडे अडे कुम्मे यं सेलगे। तुंवे यं रोहिणी मही भार्यदी चंदिमा इ य ॥१॥ दावहवे उदगणाए मंडुके तेयली वि य । नंदीफले अवरकका आइन्ने सुसुंमा इ य ॥२॥ अवरे यं पुडरीए नायए एगूणवीसइमे ।

(6) जइ णं भते । समणेणं जाव सपत्तेण नायाणं एन्णविसं

भाज्सयणा पन्नता, तंजहा—जिम्बत्तणाए जान पुँढरीए तिं य, पटमस्स णं मंते । अन्सर्यणस्स के अहे पन्नते ? एवं खलु जंबू । तेणं कालेणं २ इहेन जंबुहीने दीने भारहे नासे दाहिणद्धभरहे रायगिहे नामं नयरे होत्था। भण्णा । गुणसिल् चेइए। नण्णा । तत्थ णं रायगिहे नयरे सिणिए नामं राया होत्था। नण्णा । तस्स णं सेणियस्स रन्नो नंदा नामं देनी होत्था मुकुमार्लपाणिपाया। नण्णा ।

- (7) तस्स णं सेणियस्स पुत्ते नंदाए देवीए अत्तए अभए नामं कुमारे होत्या अहीण जाव सुक्वे सामदङमेयचवप्पयाणनीइसुप्पचत्तनय-विहिन्नू हेहापोहमग्गणगवेसणअत्युस्त्थमहविसारए उप्पत्तियाए वेण-इयाए किम्मर्थाए पारिणामियाए चंचिवहाए बुद्धीए उववेए सेणियस्स रन्नो बहुसु कज्जेसु य कुंडुबेसु य मतेसु य गुज्झेसु य रहस्सेसु य निच्छएसु य आपुच्छणिज्जे पिडपुच्छणिज्जे मेढी पमाणं आहारे आछं-बणं चक्ख् मेढीभूए पमाणभूए आहारभूए आछंबणभूए चक्खुभूए सव्वकज्जेसु सव्वभूमियासु छद्धपचए विद्दण्णवियारे रज्जधुरचितए यावि होत्या। सेणियस्स रन्नो रज्जं च रहं च कोसं च कोहागारं च वछं च वाहणं च पुरं च अतेन्दं च सयमेव समुपेक्खमाणे २ विहरह।
- (8) तस्स णं सेणियस्स रन्नो धारिणी नाम देवी होत्या जान सोण-यस्स रन्नो इहा जान विहरइ।
- (१) तए ण सा धारिणी देवी अन्नया कयाइ तंसि तारिसगांसि छक्केंद्रगलद्वमद्वसंिठयखंभुग्गयपवरवरसालमंजियङज्जलमाणिकणगरयणथूभियविंदकजालद्वचंदिनज्जूहकंतरकणयालिचंदसालियाविभैत्ति—
  कलिए सरसच्छिधाऊवलवण्णरङ्ग बाहिरओ दूमियघद्वमद्वे अव्मित—
  रओ पस्तिसुविलिहियचित्तकम्मे नाणाविहपंचवण्णमणिरयणकोद्विमतले
  पडमेंलयाफुलविलिदयचित्तकम्मे नाणाविहपंचवण्णमणिरयणकोद्विमतले
  पडमेंलयाफुलविलिदयचित्तकम्मे नाणाविहपंचवण्णमणिरयणकोद्विमतले
  पडमेंलयाफुलविलिदयचित्तकम्मे नाणाविहपंचवण्णमणिरयणकोद्विमतले
  पडमेंलयाफुलविलिदयचित्तकम्मे नाणाविहयंचवण्णमणिरयणकोद्वानम्मकृत्राहिपुज्जियस्वरसप्वमसोहंतदारमाए पयरगलंबंतमणिमुत्तदामसुविरदयदारसोहे सुगंघवरक्कसुममलयपम्हलसयणोवयारमणिहययनिव्वइयरे कप्पूरलवंगमल्यंचंदणकालागरुपवरकुंदुरुकतुरुकस्वूवडच्चंत-

सुरिममधमधंतगंधुद्वीयाभिरामे सुगंधवरगंधिए गंधवट्टिभूए मण्टि किरणपणासियंघयारे । किवहुणा १ जुइगुणेहिं सुरवरिवर्माणवेरुंववर-घरए तंसिं तारिसगसि सयणिज्जांसि सालिंगणवट्टिएं उभओ , विज्ञ्वोयणे **दुहको उन्नए म**न्झे णयगंभीरे गंगापुलिणवालुयांउदार्जसालिसए ु ७यचियखोमदुगुङ्घपट्टपडिच्छायणे अत्थरयम्ळयनवत्तयकुसर्त्ताऌवसीह-**केसरपच्चुत्थए सुविरइयरयत्ताणे रत्तंसुयसं**वुए सुरम्मे आइणगरूय-वूरनवणीयतुक्षफासे पुन्वरत्तावरत्तकालममयसि सुत्तजागरा ओहीर-माणी र एगं महं सतुस्सेहं रययकूडसित्रहं नहयलंसि सोमं सोमा-गारं ळीळायंतं जंभायमाणं मुहम<u>ङ्ग</u>य गय पासित्ता र्ण प∕ेउबुद्धा । तप णं सा धारिणी देवी अयमेयारूवं उराठ कवाणं सिवं घत्रं मंगई सस्सिरीयं महासुमिणं पासित्ता ण पडिवुद्धा समाणी हट्टतुटा चित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सीया हरिसवसविसापमाण-हियया धाराहयर्कंढंवपुष्फगं पिव सर्मृससियरोमक्र्वा तं सुमिण ओ-गिण्हइ २ सयणिज्जाओ **च्हेइ २ पायपीटाओ पच्चोरु**ईइ २ ता अतुरिय-मचवलमसंभंताए अविलंबियाए रायहससरिसीए गईए जेणामेव से सेणिए राया तेणामेव ज्वागच्छइ २ चा सेणिय राय ताहि इट्टाहिँ <mark>कंतार्हि पियाहि मणुन्नाहिं म</mark>णामाहि उरालाहि कलाणाहि सिवाहि धन्नाहिं मंगल्लाहिं सस्सिरीयाहि हिययगमणिज्जाहि हिययपल्हाय-णिज्जाहिं मियमहुररिभियगंभीरैंसस्सिरीयाहि गिराहिं सलवमाणी २ पिंडवोहें २ ता सेणिएण रन्ना अव्भणुन्नाया समाणी नाणामणिकणग-रयणभत्तिचित्तांसि भद्दासणांसि निसीयइ २ त्ता आसत्या वीसत्या मुहा-सणवरगया करयलपरिगाहिय सिरसावत्त मत्थए अजलि कट्टु सेणिय रायं एवं वयासी-एव खलु अह देवाणुपिया! अन्ज तासे तारिस-गंसि सयणिज्जंसि सार्लिगणविट्टिएं जान नियगवयणमइवयत गय र्सुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धा । त एयस्स णं देवाणुव्पिया 🦎 उरालस्स जार्व सुमिणस्स के मन्ने कलाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ।

(10) तए णं से सेणिए राया धारिणीए देवीए अतिए एयमह सोचा

निसम्म हट्ट जाव हियए धाराहयनीवसुरभिकुसुमचंचुमालइयतणुऊस-वियरोमकूवे त सुमिणं जिमाण्डइ २ चा ईहं पविसंइ २ अप्पणो सामा-विएणं सद्दुव्वएणं बुद्धिविन्नाणेणं तस्स सुभिणस्स अत्थोनगर्हं करेइ २ त्ता धारिणिं देविं ताहिं नाव हिययपल्हायणिन्जाहिं मिर्यमंहुरिमिय-गंभीरसिसैरीयाहिं वग्गूहिं अणुवृहेमाणे २ एवं वयासी-वैराठे णं र्तुमे देवाणुप्पिए । सुमिणे दिहे । कहाणे णं तुमे देवाणुप्पिए सुमिणे दिहे । सिवे घन्ने मंगहे सस्सिरीए णं तुमे देवाणुष्पिएं सुमिणे दिहे । आरोग्गतुहिदीहाउयकलाणमंगलकारएं णं तुमे देवी सुमिणे दिहे। अत्यलाची देवाणुष्पिए । पुत्तलामो देवाणुष्पिए । रज्जलामो भोग-सोक्खळामो ते देवाणुष्पिए ! एव खळु तुमं देवाणुष्पिए नवण्हं मासाणं बहुपिंडपुण्णाणं अद्धर्द्धमाण य रीईदियाणं वीइकंताणं अन्हं कुलकेर्ड कुलदीवं कुलपव्वयं कुल्वाईसंयं ईलितलकं कुलकित्तिकर कुलिवित्तकरं कुछनंदिकरं कुछजसन्दरं कुछाधारं कुछपायवं कुछविवद्धणकर सुक्कमाछ-पाणिपायं जाव दारयं पयाहिसि । से वि य णं दारए उम्मुकवालभावे विन्नांचैपरिणयमेत्ते जोव्वणगमणुष्पत्ते सूरे वीरे विकंते वित्थिण्णविपुर्छ-वलवाहणे रज्जवई राया भविस्सइ । तं उराले ण तुमे देवी शुमिणे दिहे नाव आरोग्गतुहिदीहाउकझाणकारए णं तुमे देवी ! सुमिणे दिहे त्ति कट्टु भुन्जो २ अणुवूहेइ।

(11) तए णं सा धारिणी देवी सेणिएणं रज्ञा एवं बुत्ता समाणी हट्टतुद्धा जाव हियया करयलपरिगाहियं जाव अंजिल कट्टु एवं वयासीएवमेयं देवाणुणिया । तैर्हमेयं अवितेहमेयं असंदिर्द्धमेयं इच्छियमेयं
पिटिच्छियमेयं इच्छियपिटिच्छियमेयं सच्चे णं एसमट्टे जं तुन्मे
वयिह्द ति कट्टु त सुमिणं सम्मं पिटिच्छइ २ त्ता सेणिएणं रज्ञा
अञ्मलुत्राया समाणी नाणामणिकणगरयणमितिचित्ताओ महासणाओ
अञ्मटेह रून्ता जेणेव सए सयणिन्जे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सयिस
सयणिन्जांसि निसीयई २ ता एवं वयासी—मा मे से उत्तमे पहाणे
मंगहे सुमिणे अनेहिं पावसुंमिणेहिं पिटहिम्मिंहित्ति कट्टु देवयगुरुजण-

संबद्धाहिं पसत्थाहिं धिर्मियाहिं कहाहिं सुमिणजागरियं पिडजागरू माणी विहरह ।

(12) तए णं.से सेणिए राया पच्चूसकालसमयांस कोडुंबियपुरिसे सद्दावेद २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव मो देवाणुप्पिया । वाहिरियं **उव**हाणसाळं धक्र्ज सविसेस परमरम्मं गंधोटगसित्तमुइयसंभिजओव-<mark>ळित्तं पंचवण्णसरससुरभिमुक्कपुष्फपुं</mark>जोवयारकछिय कालागैरुपवरकुदु-कक्कतुकक्षधूवडच्झंतमघमघतगघुद्धंयाभिरामं सुगंधवरगधिय गधवटिभ्यं करेह करवेह य २ एथंमाणत्तायं पच्चिपणह । तए ण ते कोडुविय-पुरिसा सेणिएणं रन्ना एवं बुत्ता समाणा इद्वतुट्टा जाव पंच्यामणिति । तए णं से सेणिए राया कहं पाडप्पभायाए रयणीए फुल्छा प्रलक्तमलकोमलु-न्मिल्यिंमि अहापडुरे पमाए रत्तासोगापगासिकमुयसुयसुदगुर्जद्ववधु-**जीवगपारावयचलणनयणपरहुयधुरत्तं**लोयणर्जामुमण<u>कु</u>मुमजल्रियजलण-तवणिज्जकलसहिंगुलयनिगररूवाइरेगरेहन्तसस्सिरीए दिवायरे अह-क्रमेण उदिए तस्स दिणंकरकरपरपरावयारपारद्यमि अवयारे वालायव-स्र्ध्यन्व जीवलोए लोयणविसयाणुंयासविगसतविसद्-दंसियंगि छोए कमलांगरसडबोहए उद्दियमि सूरे सहस्सरस्सिमि दिण-यरे तेयसा जलते सर्याणन्जाओ उद्वेड २ त्ता जेणेय अट्टणसाला तेणेय <del>उवागठळइ</del> अट्टणसार्छ अणुपविसइ अणेगवायामजोगवग्गणवामदण-मझजुर्द्धकरणेहिं संते परिस्तते सयपागसहस्तपागेहि सुगधवरनेह-माईएहिं पीणणिक्जेहि दीवणिक्जेहिं दप्पणिक्जेहि भैयणिक्जेहि विह-णिन्नेहिं सर्विदियगायपस्हायाणिन्नेहिं अन्भर्गेषहि अन्भिगिएं समाणे तेल्लचम्मांसि पहिपुण्णपाणिपायसुकुमालकोमलतलेहि पुरिसेहि छेएहि दक्षेहिं पैहाहिं कुसलेहिं मेहावीहि निरुणेहि निरुणिसप्पोवगएहि जियपरिस्समेहिं अवभगणपरिमद्युव्वलणकरणगुणनिम्मोधिहि अहि-सुद्दाए मंससुद्दाए तयासुद्दाए रोमसुद्दाए चेंडिव्विद्दाए सन्दर्गाए सं-वाहिए समाणे अवगयपरिस्समे नरिंदे अट्टणैंसालाओ पहिनिक्खमइ २ जेणेव मञ्जणघरे तेणेव उवागच्छइ २ ता मञ्जणहर अणुपविसइ

🤊 त्ता समत्तजालाभिरामे विचित्तमाणिरयणकोहिमतले रमणिंक्जे ण्हाणमंडवंसि नाणामणिरयणभत्तिचित्तंसि ण्हाणपीढंसि सुहनिसण्णे सुहोदगेर्म पुष्कोदएहिं गंघोदएदिं सुद्धोदएहिं य पुणो पुणो कल्लाणग-पवरमञ्जूणविद्दीए मञ्जिए तत्थ कोज्यसए। इ बहुविद्देहिं कल्लाणगपवर-मञ्जणावसाणे पम्हलसुँकुमालगंघकांसायलूहियंगे बहयसुमहग्घद्सरयण-सुसंवुए सरससुरभिगोसीसचंदणाणुळिचेंगचे सुइमाळावण्णगोवेळेवणे आविद्धमणिसुवण्णे कप्पियहारद्धहारतिसरयपाळंबपळंबमाणकडिसुत्तसु-कयसोहे पिणिईंगोविज्जे अंगुळेज्जगळळियगयळळियकयाभरणे नाना-मणिकडे नेतुर्डियथंभियभुए अहियरुवसिसरीए कुंडळुज्जोइयाणणे मर्ज्ड-दित्तसिरए हारोस्थयसुकयरइयवच्छे पार्छवपर्छवमाणसुकयपडउत्तरिज्जे मुद्दियापिंगळगुळीए नाणामणिकणगृरयणविर्मळमहरिहनिडणोवियमिसि-मिसंर्वंविरइयसुसिलिङावीसिङ्कङ्सिठियपसत्यभाविद्धवीरवळए, बहुणा ? कप्परुक्खएँ चेव सुअछंकियविभूसिए नरिंदे सकोरंटमँछ-दामेणं छत्तेणं धरिन्जमाणेणं चैंडचामरवाळवीइबंगे मगळजयसइ-कयाळोए अणेगगणनायगदंडनायगराईसरतळवरमाडंवियकोडुंवियंमंति-महार्मितगणगरोवारियअमञ्चचेडपीढमइनगरिनगमसेहिसेणावइसत्य-वाहदूयसंधिवार्छसार्द्धे सपरिवुढे घवछमहामेहतिगाए विवे गहगण-दिप्पंतरिक्खतारागणाण मन्झे ससि व्व पियदंसणे नर्रवई मन्जण-घराओ पिडिनिक्खमई २ त्ता जेणेव बाहिरिया उवहाणसाछा वेणेव ख्वागच्छइ २ त्ता **सीहासणवरगए पुर**त्थाभिमुहे सन्निसण्णे । तए णं से सेणिए राया अप्पणो अदूरसामंते उत्तरपुरिथमे दिसीमार्ए अङ भदासणाई सेयवत्थपच्चत्थुयाई सिद्धत्थमंगछोवयारकयसंतिकम्माई रयावेइ २ ता नाणामणिरैयणमांडिय अहियपेच्छणिक्जरूवं महग्ववर-पट्टणुग्गयं सण्हबहुभात्तेसयचित्तठाणं ईहामियवसभद्धरयनरमगरविहग-वालगकिन्द्रिरुसरमचग्नरकुंजरवणलयपडमल्यभत्तिचित्तं वरकणगपवरपेरंतदेसभागं अधिभतरियं जवणियं अंछावेइ २ ता अस्यरगर्मेचअमेसूरगडच्छइयं धवछवस्यपच्चत्थुयं विसिद्धं अंगसुद्द-

फासयं सुमच्यं घारिणीएँ देवीए भद्दासण रयावेइ २ ना कोडुंबिय पुरिसे सहावेद २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुर्पिया ! अर्द्धग-महानिमित्तसुत्तत्थपाढए विविद्सत्थकुसळे सुमिणपाढए सद्मवेह २ त्ता एयमाणंत्तियं खिप्पामेव पच्चिपणह । तए णं ते कोईवियपुरिसा सेणिएणं रन्ना रवं वृत्ता समाणा हट्ट जाव हियया करचर्रंपरिग्गादियं दसनहं सिरसावतं मत्थए अंजिंछ कट्टु एवं देवो तह ति आणाए विणएणं वयणं पिंडसुर्णेति सेणियस्स रन्नो अतियाओ पिंडनिक्खमंति 🗻 २ त्ता रायगिहस्स नगरस्स मञ्झंमञ्झेण जेणेव सुमिण्पाढगगिहाणि तेणेव उवागच्छंति २ ता सुमिणंगुहुए सद्दावेंति । तए ण ते सुमिणं-पाढगा सेणियस्स रन्नो कोडुंबियपुरिसोईं सदाविया समाणा दह जाव हियया ण्हाया कयवछिकस्मा जाव पायच्छिता अप्पमहग्वाभरणार्छ-कियसरीरा हरियाछियसिद्धत्ययकयमुद्धाणा सएहि संएहि गिहेहिंतो पिंडिनिक्खमंति रायगिहस्स नगरस्स मन्झमन्हेँग जेणेव सेणियस्स भवणवहेंसगदुवारे तेणेव खवागच्छति २ एगयओ मिर्छायंति २ सेणि-यस्स रहो भवणवडेंसगदुवारेणं अणुप्पविसंति २ ना जेणेव वाहिरिया उवडाणसाळा जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छंति २ ता सेणियं रायं जएणं विजएण वद्धावेंति, सेणिएणं रसा अचिचयवदियपृह्य-माणियसकारियसम्माणिया समाणा पत्तीय २ पुव्वत्रत्येसु मदासणेसु निसीयंति । तए ण सेणिए राया जनिशयंतरिय घारिणि देविं ठवेइ र ता पुष्फफलपंडिपुण्णहत्थे परेण विजयणं ते सुमिर्णपाढए एव वयासी-एव खलु देवाणुष्पिया । धारिणी देवी अञ्ज तसि तारिसगंसि सयणिन्जंसि जाव महासुभिणं पासिता णं पहिनुद्धा । तं एयस्स णं देवाणुष्पिया । उराळस्त जाव सस्तिरीयस्स महासुभिणस्स के मन्ने क्रुडाणे फ्रुवित्तिविसेसे भविस्सइ। तए णं ते सुमिर्णपादगा सेणियस्स रन्नो अंतिए एयमइं सोचा निसम्म हट्ट जाव दियया तं सुधिण सम्मं ओगिण्हंति २ ईहं अणुष्पविसंति २ अन्नमृत्रेण सद्धि संचाँछेति २ त्ता सुमिणस्स रुद्धहा गहियहा पुन्छियहा विणिन्छियहा तस्स

आभगयद्वा सेणियस्स रत्रो पुरओ सुर्निणसत्थाइं उच्चारेमाणा एवं वयासी-एवं खलु अन्हं सामी । सुमिणसत्यंसि वायाळीसं सुमिणा ती्सं महासुमिणा बावत्तरिं सव्वसुमिणा दिहा। तत्थ°ण सीमी <sup>।</sup> अरहंतमायरो वा चक्कवट्टिमायरो वा अरहंतंसि वा चक्कवट्टिंसि वा गन्मं वक्तममाणंसि एएसि तीसाए महासुमिणाणं इमे चोद्रस महासुमिणे पासित्ता णं पिंडवुज्झंति तं जहा-गयवैसहसीहअभिसेयदामससिदिणयरं झयं कुंमं । परमसरसागरविमाणभवंणरयणुचय सिर्हि च ॥१॥ वासुदेव-मायरो वा वासुदेवंसि गन्भं वक्तममाणंसि एएसि वोइसण्हं महामुमिणाणं अन्नये सर्त्तं महासुमिणे पासित्ता णं पिडनुन्झंति । नळदेवमायरो वा बळदेवंसि गर्भं वक्कममाणंसि एएसिं चोदसण्हं महासुमिणाणं अन्नयरे चत्तारि महासुविणे पासित्ता णं पहिबुन्झंति। मंडिळयमायरो वा मंडिळयंसि गन्मं वक्तममाणंसि एएसिं चोइसण्हं महासुमिणाणं अन्नयरं महासुमिणं पासित्ता 🕶 पिंडबुन्झंति । इमे य सामी धारिणीए देवीए एंगे महासुमिणे दिहे। त उराछे णं सामी! धरिणीए देवीए सुमिणे दिहे जाव आरोग्गतुद्धिदीहाजकञ्जाणमगञ्जकारए ण सामी! धारिणीए देवीए सुमिणे दिहे। अत्थलाभो सामी <sup>!</sup> सोक्खलाभो सामी ! भोगलाभो सामी <sup>!</sup> पुत्तलाभों रज्जलांभो। एव खलु सामी । धारिणीदेवी नवण्ह मासाणं बहुपिंदपुण्णाणं जाव दारगं पैयाहिई | से वि य णं दारए उम्मुक्कवालभावे विज्ञायपरिणयमित्ते जोव्वणगमणुष्पत्ते सूरे वीरे विक्षेते वित्थिण्णविचर्छ-बलवाहणे रज्जवई राया भविस्सइ अणगोरे वा भावियप्पा। तं उराले णं सामी! धारिणीए देवीए सुमिणे दिहे जाव आरोग्गतुहि जाव दिहे त्तिकट्दु भुन्जो २ अणुवृहेंति । तए णं सेणिए राया तेसिं सुमिणपाढ-गाणं अतिए एयमङ्कं सोचा निसम्म हह जाव हियए करयळ जाव एवं वयासी--एनमेयं देवाणुप्पिया । जाव जं णं तुब्भे वर्यंहै त्तिकट्डु तं सुमिणं सम्मं संपंडिच्छ्इ २ ते सुमिणपाढए विपुरुणं असणपाणसाइम-साइमेणं वत्थगंधमङ्कार्छकारेण य सकारेइ सम्माणेइ विपुछं जीवियारिहं पीइदाणं दळयइ पिटिविसजोइं। तए णं से सीणिए राया सीहासणाओ

अञ्मुहेइ २ ता जेणेन धारिणी देवी तेणेन उनागच्छइ २ क धारिणि देविं एवं नयासी—एनं खलु देनाणुप्पिए सुमिणसत्यंसि नायालीसं सुमिणा जान एगं महासुमिण जान भुज्जो २ अणुनूहेइ । तए णं सा धारिणीदेनी सेणियस्स रत्नो अंतिए एयमह सोचा निसम्म हह जान हियया तं सुमिण सम्मं पिडच्छइ २ जेणेन सए नामघरे तेणेन उनागच्छइ २ ण्हाया कयनिष्ठकम्मा जान निपुलाइ जान निहरड ।

(13) तए णं तीसे धारिणीए देवीए दोसु मासेसु चीडेकंतसे तंडए मासे वष्ट्रमाणे तस्स गन्भस्स दोहँ छका उसमयसि अयमेयारू वे अका छ-मेहेसु दोहळे पाउटभवित्था — धन्नाको णं ताओ अम्मयाओ स्नुण्णाओ ताओ अम्मयाओ कयत्थाओ कयपुण्णाओ कयलक्त्रणाओ कयविह्वाओ सुरुद्धे ण तासि माणुस्सए जम्मजीवियफरे जाओ ण मेहेर्सुं अर्व्भुगाएंसु अन्भुक्तएसु अर्व्भुत्रएसु अर्व्भुद्धिएसु सगन्त्रिएसु सविज्जुएसु सफ़ुसिएसु संयाणिएसु धंतधोयरुपपट्टअंकसंखचद्कुदसाहि-पिहरासिसमप्पमेसु चिकुरहरियालभेयचपगसणकोरटसरिसवपर्जंगरय-समप्पभेसु छक्खारससरसरत्तकिंसुँयजासुमणरत्तवंधुजीवगजाइहिंगुंछय-सरसकुंकुमजरव्मससरुहिरइद्गोवगसमप्पभेसु वरहिणनीलगुलियासुंगचा-सिपच्छिमगपत्तसार्संगनीलुप्पलिनयरनविरीसकुसुमनवसद्दलसमप्पेभेसु जमंजणभिंगभेयरिद्वगभमराविलगवलगुलियकञ्जलसमप्पभेसु विञ्जुयसगन्त्रिएसु वायवसविपुर्ल्गगणचवलपरिर्संक्षिरेसु निम्मलवरवारि-धारापयिकयपर्यंडमारुयसमाह्यसमोत्थरंतर्जंवरिजवरितुरियवास पवासि-एसु धारापहकरनिवायनिव्वावियं मेइणितले हरियगगणकंचुए पल्लविय पायवगणेसु विश्विवयाणेसु पसरिएसु उन्नएसु सोहग्गमुवागएसु वेभार-गिरिप्पैवायतडकढंगविमुकेसु उज्झरेसु तुरियपहावियपहोट्टफेणाउछं सक्लुसं जलं वहंतीसु गिरिनईसु सज्जज्जुणनीवैंकुडयकदलसिलिध-कळिएसु उववणेसु मेहरसियहइतुइचिट्ठियहरिसवसपमुद्रकृठकेकारवं मुयतेसु बरहिणेसु उउनसमयजाणियतरुणसहयरिणाञ्चिएसु नवसुराभे-चे सिलिधक्कडथैकदलकलंबगंधद्धणि मुयंतेसु उननणेसु परहुयर्रुयारीभेय-

इंडरेसु उदाइंतरत्तइंदगोवययोवयकाराणाविश्वविएसु उन्नयतणमंहिएसु दहुरपर्यपिएसुँ संपिंडियद्रियममरमहुयरिपहकरपरिार्छेतमत्तछप्पयक्कुसुमा-सबेळोळमहुर्गुंजंतदेसभाएसु उववणेसु परिसामियचंदसूरगहगणपणह-नक्खत्ततारगंपहे इंदाउहर्बद्धिविधपट्टीमें अंबरतले उड्डीणंबलागपंतिसोहत-मेहवन्दे कारंडगचक्कवायकल्रहसङस्सुयकरेसंपत्ते पार्डसंमि काले ण्हायाओ कयबिकन्माओ कयकोडयमंगलपायिन्छत्ताओ किं ते वरपायपत्तनेडर-मणिमेहलहारैरइयउवचियकडगलुईुयविचित्तवरवल्ययंभियभुयाओ कुंड-छडज्जोवियाणणाओ रयणभूसियंगीओ नासानीसासवायवोन्झं • चक्खु-हरं ब्यूशफरिससंजुत्तं ह्येळाळापेळवाहरेयं धवळकणयखनियंतकम्मं आगासफलिहसरिसप्पमं असुयं पवरपीरिहियाओ दुगुङ्खुङुमालङत्तरिज्जाओ सन्वोज्यसुरभिकुसुमपवरमङ्गसोहियासिराओ कार्छांगरुपवरघृवघृवियाओ सिरीसमाणवेसाओं सेयणयगंधहर्स्थिरयणं दुरूढाओ समाणीओं सकोरंट-महारामेणं छत्तेण धार्किजमाणेणं चदप्पर्भवंयरवेराहियविमलदंडसंखकुद-दगरयअमयमहियफेणपुंजसन्निगासचडचामरवालवीजियंगीओ रन्ना सार्द्धे हत्थिखंधवरगएणं पिद्वओ २ समणुगच्छमाणीओ चार्डरागणीए सेणां महया इयाणीएणं गयाणिएणं रह्याणिएणं पायत्ताणीएणं सञ्बिद्धीर सन्यज्जुईए नाव निग्घोसनाइयरवेणं रायगिहं नयरं सिंघाडगतिगचर्क-चच्चरचर्डम्मुहमहापहपहेसु आसिर्त्तसित्तसुइयसमन्जिओविर्क्तं जाव सुगंधवरगंधियं गंधवट्टिभूयं अवलोएमाणीओं नागरजणेणं अभिनदिब्ज-माणीओ गुच्छलयारुक्खगुम्मवहिगुच्छोच्छाइयं सुरम्म वेभारगिरिकडग-पायमूलं सन्वओ समंता आहिंडेमाणीओ २ डोहलं विणयंति । तं जइ णं अहमानि मेहेसु अन्भुगाएसु जान दोहळं निणिज्जामि ।

(14) तए णं सा धारिणी देवी तसि डोहलंसि अविणिन्जमाणंसि असंपत्तदोहला असंपुण्णदोहला असंमाणियदोहला सुक्का भुक्खा निम्मंसा ओल्लुग्गा अप्रेलुग्गसरीरा पमइल्लुब्बला किलता ओमंथियवयणनयणकमला पंडुइयसुद्दी करयलमलियव्य चंपगमाला नित्तेया दीणविवण्णवयणा जहो-चियपुष्फगंधमलालंकारहारं अणाभिलसमाणी कीहारमणकिरियं परिहावे-

माणी दीणा दुम्मणा निर्णिदा भूमिगयिटडीया ओहयमणसंकष्पा जाडू क्षियाइ। तए णं तीसे धारिणीए देवीए अंगपडियारियाओ अवभतरियाओ दासचेडियाओ धारिणीं देवीं ओलुग्ग जाव झियायमाणि पामति २ एव वयासी-किन्नं तुमे देवाणुप्पिए । ओलुग्गा ओलुग्गसरीरा <sup>जाव</sup> झियायामि<sup>?</sup> तए णं सा धारिणी देवी ताहिं अगपडियारियाहिं अन्मितरियाहिं दास-चोडियाहिं य एवं वुत्ता समाणी ताओ चेडियाओ नो आढाइ नो परियाणाइ अणाढायमाणी अपरियाणमाणी तुसिणीया चिद्वः । तण्ण ताओ अगपडि-यारियाओं अधिमतरियाओं टासचेडीओ धारिणिं देविं टोच्च पि तच्चं पि एव वयासी-किन्नं तुमे देवाणुप्पिए । ओल्जुग्गा ओल्जुग्गसरीरौं न्रव्निश्चा-यसि ? तए णं सा धारिणी देवी ताहि अगपडियारियाहिं. अन्भितरियाहि य दासचेडीहिं दोच्चं पि तच्च पि एव वुत्ता समाणी नो आढाइ नो परियाणाइ अणाढायमाणी अपरियाणमांगी तुसिणीया सचिद्वइ । तए ण ताओ अंगपहियारियाओं दासचेडियाओं य धारिणीए देवीए अणाढाइडज-माणीओ अपरिजाणिज्जमाणीओ तहेव सभताओ समाणीओ धारिणीए देवीए अंतियाओ पाढीनिक्खमंति २ जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छति २ करयळपरिगाहियं नान कट्टु जएणं विजएणं वद्धावेति २ एव वयासी-एवं <mark>खळु सामी <sup>।</sup> किंपि अञ्ज</mark> धारिणी देवी ओळुग्गा ओळुग्गसरीरा जाव अट्ट-ज्झाणोवगया झियायइ । तए ण से सोणिए राया तासि अगपडियारियाण अंतिए एयमहं सोच्चा निसम्म तहेव सभते समाणे सिग्धं तुरियं चयल बेइयं जेणेव धारिणी देवी तेणेव उवागच्छइ २ धारिणि देवि ओछुग्ग ओळुगसरीरं जान अद्दुन्झाणीवगय झियायमाणि पासइ २ एव घयासी-किन्नं तुम देवाणुप्पिए ! ओलुग्गा ओलुग्गसरीरा जाव अट्टज्झाणोवगया झियायसि <sup>१</sup> तए णं सा धारिणी देवी सेणिएण रन्ना एव युत्ता समाणी नो आढाइ जाव तुसिणीया संचिद्धइ। तए ण सेणिए राया धारिणि देवि दोच्चं पि तच्चं पि एव वयासी–किन्नं तुम देवाणुप्पिए <sup>।</sup> ओन्हुग्गा जाव क्षियायसि ? तए णं सा धारिणी देवी सेणिएणं रना दोच्च पि तच्च पि एव वुत्ता समाणी नो आढाइ नो परियाणाइ तुसिणीया संचिद्धइ। तए

इं से सेणिए राया धारिणि देविं सवहसावित करेइ २ एवं वयासी --किं णं तुमं देवाणुष्पिए । अहमेयस्स अहस्स अणरिहे सवणयाए तो णं तुमं ममं अयमेयारूवं मणोमाणसियं दुक्खं रहस्सीकरेसि । तैए णं सा धारिणी देवी सेणिएणं रन्ना सवहसाविया समाणी सेणियं रायं एवं वयासी-एवँ खल्लु सामी । मम तस्स उरालस्स जाव महासुमिणस्स तिण्हं मासाणं बहुपाडिपुण्णाणं अयमेयारूवे अकाळमेहेसु डोह्छे पाउटमूए -धन्नाओं ण ताओं अम्मयाओं कयत्थाओं णं ताओं अम्मयाओं <sup>जाव</sup> वेभारगिरिपायमूळं आहिंडमाणीओ दोहळं विणेति। तं जइ णं अहमवि जाव दोरु विणेज्जामि । तए ण हु सामी । अयमेयारूवंसि अकाछ-दोहळंसि अविणिक्रजमाणंसि ओलुगा नान अट्टन्झाणोवगया झियायामि । तए णं हं कारणेणं सामी । ओळुग्गा जान झियायामि । तए ण से सेणिए राया धारिणीए देवीए अतिए एयमहुं सोच्चा निसम्भ धारिणीं देवीं एवं वयासी-मा णं हुँमं देवाणुष्पिए । ओलुग्गा नाव झियाहि । अहं णं वहा करिस्सामि जहा णं तुन्म अयमेयारूवस्स अकाळदोहळस्स मणोरह-संपत्ती भविस्सइ त्तिकट्ड धारिणीं देवीं इहाहिं कंताहिं पियाहिं मणु-न्नाहिं मणामाहिं वग्गृहिं समासासेइ २ जेणेव बाहिरिया उवद्वाणसाळा तेणेव उवागच्छइ २ सीहासणवरगए पुरस्थामिमुहे सन्निसण्णे धारिणीए देवीए एयं अकाळडोहळं वहूहिं आएहि य उवाएहि य उप्पत्तियाहि य वेणइयाहि य कम्भियाहि य पारिणामियाहि य चनिर्वहाहिं बुद्धीहिं<sup>°</sup> अणुचित्तेमाणे २ तस्स दोहळस्स आयं वा डवायं वा ठिइं वा उप्पत्तिं वा अविद्माणे ओहयमणसंकप्पे जाव क्षियायइ।

(15) तयाणंतरं च णं अभए कुमारे ण्हाए कयबिक्रकमे जाव सन्वार्छ-कारिवभूसिए पायवंदए पहारेत्थ गमणाए । तए णं से अभयकुमारे जेणेव सेणिए राया तेणेव डवागच्छइ सेणियं रायं ओहयमणसंकष्णं जाव क्षियायमाणं पासुइ अयमेथारूवे अञ्झत्थिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकष्पे समुष्पज्ञित्था – अन्नया ममं सेणिए राया एन्ज-माणं पासित्ता आढाइ परियाणाइ सक्कारेइ सम्माणेइ आळवइ संळवइ

अद्धासणेणं उवनिमंतेइ र्रत्थयांसि अग्घाइ। इयाणि ममं सेणिए रायु नो आढाइ नो परियाणइ नो सकारेइ नो सम्माणेइ नो ईंटाहिं कताहिं पियाहिं भेणुन्नाहिं ओरालाहिं वग्गृहिं आलवइ संलवइ नो अद्धासणेणं खनिमंतेइ नो मत्थयंसि अग्घायइ कि पि ओह्यमणसंकर्पे क्षियायह। तं भवियन्वं णं एत्य कारणेणं । तं सेयं खलु मम सेणियं रायं एय-मट्टं पुच्छित्तए । एव संपेहेइ २ जेणामेव सेणिए राया तेणामेव चवा-गच्छइ २ करयलपरिग्गहियं सिरसावत्त मत्थए अंजलि कट्ट जएणं विजएफं वद्धावेइ २ एवं वयासी — तुन्मे ण ताओं। अञ्चा मम एन्जमाणं पासित्ता आढाह परियाणह नाव मत्थर्यीमे 🗯 मायायह आसणेणं उवनिमतेह । इयाणि ताओ । तुन्भे ममं नी आढाह जाव नो आसणेण उवनिमंतेह किं पि ओहयमणसंकत्पा जाव झियायह। तं भवियव्वं ताओ एत्थ कारणेणं। तऔ तुब्मे मम ताओ एय कारणं अगृहेमाणा असंकमाणा अनिण्हवेमाणा अपच्छाएमाणा जहाभूयम-वितहमसंदिद्धं एयमष्टं आइक्खह । तए णं अहं तस्स कारणस्स अंत-गमणं गमिस्सामि । तए ण से सेणिए राया अभएण कुमारेण एव वुत्ते समाणे अभयं कुमारं एवं वयासी - एव खलु पुत्ता । तव चुहमाउ-याए धारिणीदेवीए तस्स गव्भस्स दोसु मासेसु अइकतेसु तइयमासे वट्टमाणे दोहळकाळसमयांस अयमेयारूवे दोहळे पाउच्मवित्था - घन्ना-ओ णं ताओ अम्मयाओ तहेव निरवसेस माणियम्ब जाव विणेति । तए णं अहं पुत्ता धारिणीए देवीए तस्स अकाळदोहलस्स वहूहि आएहि य उवाएहिं जान उप्पत्तिं अविंदमाणे ओह्यमणसकप्पे जाव झियामि तुमं आगयं पि न याणामि ।..तं एएणं कारणेणं अह पुत्ता । ओहय जाव झियामि । तए णं से अभए कुमारे सेणियस्स रण्णो अतिए एयमहं सोच्चा निसम्म हहु जाव हियए सेणिय रायं एव वयासी – मा णं तुन्भे ताओं ओहय जाव झियायह। अइ णं तहा करिस्सामि जहा णं मम चुझमाजयाए धारिणीए देवीए अयमेयारूवस्स अकालडोहलस्स मणोरहसंपत्ती भविस्सइं त्तिकट्टू सेम्पियं राय ताहि

इहाहिं कंताहि जाव समासासेइ । तए कें सेणिए राया अमएणं कुमारेणं एवं वुत्ते समाणे इहतुहे जाव अभयं कुमार सक्कारेइ संमाणेइ २ पिडिविस्कोइ।

(16) तए णं से अभए कुमारे सकारिए सम्माणिए पिंडिनिसिन्निए समाणे सेणियस्त रण्णो अंतियाओ पडिनिक्खमइ २ जेणामेव सए भवणे तेणामेव उवागच्छइ २ सीहासणे निसण्णे । तए णं तस्स अभय-कुमारस्य अयमेयारूवे अन्झत्थिए जाव समुप्पज्ञित्था – नो खलु सका माणुस्सएणं उवाएणं मम चुहमाज्याए धारिणीए देवीए अकाउंडोहरू-मणोरहरंपत्तिं करित्तए नन्नत्य दिञ्वेणं खवाएणं। अत्थि णं मन्झ सोहम्म-कप्पवासी पुरुवसुंगइए देवे महिङ्गीए जाव महासोक्खे। तं सेयं खळु मम पोसहसालाए पोसहियस्स वंभयारिस्स उम्मुंक्रमणिसुवण्णस्स ववगय-माळावण्णगविळेवणस्स निक्तिंतंसत्थमुसळस्स एगस्स अबीयस्स द्व्मसंथारोवगयस्स अद्वमभत्त पगिण्हित्ता पुव्वसंग्रह्य देवं मणसीकरे-माणस्स विहरित्तए। तए णं पुन्वसंगइए देवे मम चुझमाख्याए धारिणीए देवीए अयमेयारूवं अकालमेहेसु डोहलं विणेहिइ। एवं संपेहेइ २ जेणेव पोसहसाला तेणामेव उवागच्छइ २ पोसहसालं पमज्जइ उचारपासवणभूमि पिंडेलेहेइ २ दन्भसंथारगं दुरूहइ २ अट्टमभत्तं पिगण्हइ २ पोसहसालाए पोसिहए बंभयारी नाव पुरुवसंगइयं देवं मणसीकरेमाणे २ चिद्वइ।तएणं तस्स अभयकुमारस्स अट्टममत्ते परिणममाणे पुन्वसंगइयस्स देवस्स आसणं चळई । तए णं पुन्वसंगइए सोहम्मकप्पवासी देवे आसणं चिछयं पासइ २ ओहिं परंजइ। तए णं तस्स पुन्वसंगइयस्स देवस्स अयमेयारूवे अन्झत्थिए नान समुष्पिन्जित्या – एवं खळु मम पुञ्वसंगइए जंबुद्दीवे २ भारहे वासे दाहिणहुभरहे रायगिहे नयरे पोसहसाळाए पोसाहिए अभए नामं कुमारे अङमभत्तं पिगिण्हित्ता णं मम मणसीकरे-माणे २ निष्टह । तं सेर्यं खळु मम अभयस्स कुमारस्स क्षतिए पाड-व्मवित्तए । एवं संपेहेइ २ उत्तरपुरात्थिमं दिसीभागं अवक्रमइ २ वेउव्वियसमुग्धाएण समोहणइ २ संखेन्जाइं जोयणाइं दंडं निसिरइ ।

तंजहा—रयणाणं वयराण वैक्लियाण छोहियकवाणं मसारगहाणं हरूगव्माणं पुछगाणं सोगिधयाण जोईरसाण अंकाणं अंजणाण रयणाणं
जायक्वाणं अजणपुछगाण फिलहाणं रिष्टाण अहावायरे पोग्गछे परिसाहेइ अहासुहुमे पोगगछे परिगिण्हइ २ अभयकुमारमणुकपमाणे देवे
पुव्वभवजणियनेहपीइवहुमाणजायंसोगे तओ विमाणवर्षुंडरीयाओ
रयणुक्तमाओ धरणियछगमणतुरियसजणियगमणपयारे वाघुण्णियिवमछकणगपयरगविहसगमजडक्कहाहोवदसणिक्जे अणेगमणिकणगरयणपहकरपरिमंहियभित्विक्तिविणिउक्तगर्मणगजणियहरिसे पेंखोछमाणवरछिठ्यकुहछुक्जिछयवयणगुणजणियसोमक्त्वे दिश्यो विव कोमुक्तिनिसाए
सिणच्छरंगारकुर्ज्जिखयमर्झमागरथे नयणाणं सर्यवृदे विक्वोसिहपक्जळुर्जिछयदंसणामिरामे र्वं उद्याचिक्तियसोस् दीवसमुद्दाण असंखपरिमाणनामघेन्जाणं मञ्ज्यारेण विद्वयमाणे उन्जोयतो पभाष विमलाए जीवलोयं रायागिह पुर्वं र च अभयस्स पास ओवयह २ दिव्वक्त्वधारी।

(17) तए ण से देवे अंतिक्खिपिडिव सिद्धवण्णाइ सिद्धिणियाइं पवरवत्थाइं परिहिए । एको ताव एसो गमो । अनो वि गमो —
ताए उकिहाए तुरियाए चवलाए चंहाए सीहाए उद्ध्याए जयणाए
छेयाए दिन्वाए देवगईए जेणामेव जंबुदीवे २ भारहे वासे जेणामेव
दाहिणद्धभरहे रायगिहे नथरे पोसहसाला अभए कुमारे तेणामेव उवागच्छइ २ अंतिक्कियपिडिवन्ने दसद्धवण्णाइ सिद्धितिणीयाइं पवरत्याइं
परिहिए अभयं कुमारं एवं वयासी — अहं ण देवाणुप्पिया ! पुन्वसंगइए
सोहम्मकप्पवासी देवे महड्डीए जं णं ,तुमं पोसहसालाए अहमभत्तं
पंगिण्हित्ता णं ममं मणसीकरेमाणे चिहिसि।त एस ण देवाणुप्पिया ! अहं
इहं हन्वमागए । संदिसाहि णं देवाणुप्पिया ! किं करेमि किं दलािम
किं पयच्छािम किं वा ते हिर्थइच्छियं । तए ण से अभए कुमारे तं
पुन्वसगइयं देवं अतिक्ष्विपाडिवन्न पासइ २ इहनुहे पोसह पारेइ २
करयल जाव अंजिं कहु एवं वयासी— एव रालु देवाणुप्पिया ! मम

चुक्रमाच्यार धारिणीए देवीए अयमेयारूवे अकाल्डोईले पाउन्मए 🗕 धनाओं णं ताँओं अम्मयाओं तहेव पुन्वगमेण जाव विणेष्जामि । तं णं तुमं देवाणुप्पिया मम चुह्नमांडयाए घारिणीए देवीए अयमेयारूवं अकाळडोहळं विणेहि। तए णं से देवे अभएणं क्रमारेणं एवं वुत्ते समाणे इहतुहे अमयं कुमारं एवं वयासी – तुमं णं•देवाणुपियां! द्धनिन्त्रुयर्वीसत्थे अच्छाहि । अहं णं तव चुझमा**ज्या**ए घारिणीए देवीए अयमेयारूवं डोइल विणेमि त्तिकट्टु अभयस्स कुमारस्स अति-. याओ पिंडिनिक्खमइ उत्तरपुरित्यमे णं वेभारपञ्चए वेखञ्चियसमुन्धाएणं समोहण्यद्व संखैन्जाइं जोयणाइं दंखं तिर्ध्वरइ नाव दोर्चिप वेजन्विय-समुग्घाएणं समोद्दणइ खिप्पामेव सगर्जंइयं सविब्जुयं सफ़ुसियं पंचवण्णमेहनिणाओवसोहियं दि्व्वं पार्वसितिरं विख्वद २ जेणव अभए कुमारे तेणेन उनागच्छइ र अभयं कुमारं एवं वयासी -एवं खलु देवाणुप्पिया । मए तव पियद्वयार सगन्जिया सफुसिया सविन्जुया दिव्वा पार्डसिसरी विचिव्वया | त विणेर्ड णं देवाणुप्पिया तव चुल्लमांच्या धारिणीदेवी अयमेयारूवं अकालमेहडोहलं । तए णं से अभए कुमारे तस्स पुन्वसंगइयस्स सोहम्मकप्पवासिस्स देवस्स अतिए एयमहं सोच्चा निसम्म हहतुहे सयाओ भवणाओ पहिनिक्समइ र जेणामेव सेणिए राया तेणामेव चवागच्छइ करयछ जाव अंजिछ कट्टू एवं वयासी- एवं खलु ताओ <sup>।</sup> मम पुन्वसंगइएण सोहम्मकप्पवासिणा देवेणं खिप्पामेव सगन्जियसविन्जुयपंचवण्णमेहनिणाओवसोभिया दिन्दा पाउससिरी विडन्दिया । तं विणेड णं मम चुझमाडया घारिणी देवी अकाळदोहळं।.. तए णं से सेणिए राया अमयस्स कुमारस्स अंतिए एयमहं सोच्चा निसम्म हहतुंह कोडंबियंपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी – खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । रायगिर्ह नगरं सिंघाडगितगचलक्वचच्चर आसित्तसित्त जाव सुगधवरगंधियं गंधवट्टिमूर्यं करेह य कारवेह य एँयमाणत्तियं पच्चिपणह । तए णं ते कोडंबियपुरिसा जाव पंच्चिरपणंति । तए णं से सेणिए राया दोच्चंपि कोडुंवियपुरिक्षे सहावेइ २ एवं वयासी - रिप्पामेव ओ देवाणुप्पिया ! हयगयरहजोहपवरकछिय घाउरगिणि सेण सन्नाहेह सेयणर्यं च गंधहत्थ परिकप्पेह । तेवि तहेव जाव पच्चिप्पणित । तए णं से सेणिए राया जेणेव धारिणी देवी तेणेव उर्वागन्छइ २ धारिणिं **देविं त्एवं वयासी —एवं** खल्ज देवाणुप्पिए ! सगडिजया जाव पाउसिसरी पाउन्भूया । त णं तुमं देवाणुप्पिए । एय अकालनोहल विणेहि । तए णं सा धारिणी देवी सोणिएणं रत्ना एवं वृत्ता ममाणी हहतुष्टा जेणामेव मञ्जणघरे तेणेव ख्वागच्छइ २ मञ्जणघर अणुप्प-विसइ २ अंतो अंतेउरंसि ण्हाया क्युवलिकम्मा क्यको उयमगलमायच्छित्ता किं ते वरपायपत्तनेउर जाव आगासफालियसमप्पभ असुय नियत्या सेयणयं गंधहरिंथ दुरूढा समाणी अमयमहियफेणपुजसित्रगासाहि सेयचामरवालवीयणीहिं वीइज्जमाणी २ सपितथंया । तए ण से सेणिए राया ण्हाए कयबळिकम्मे जाव सिस्सिरीए हत्थियंधवरगण सकोरेंट-मह्नदामेण छत्तेणं धरिन्जमाणेण चउचामराहि वीइन्जमाणे धारिणीडेर्च। पिहुओ अणुगच्छइ । तए ण सा धारिणीदेवी सेणिएण रत्रा हत्थिखय-वरगएणं पिद्वओ २ समणुगम्ममाणमग्गा हयगयरहजोहक्रियाण चाडरंगिणीए सेणाए साद्धि सपरिवुडा महया भडचडगरवंटपरिक्सित्ता सन्विड्डीए सन्वज्जुईए जाव दुदुभिनिग्घोसनाइयरवेण रायगिहे नयरे सिंघाडगतिगचउक्कचच्चर जाव महापहेसु नौगरजणेण अभिनदिज्जमाणी २ जेणामेव वेभारगिरिपव्वए तेणामेव ख्वागच्छइ वेभारगिरिकडग-तबपायमूळे आरामेसु य उन्जाणेसु य काणणेसु य वणेसु य वणसडेसु य रुक्लेसु य गुच्छेसु य गुम्मेसु य छवासु य वहीसु य कदरासु य दरीसु ' य चुर्ण्डीसु य दहेसु य कच्छेसु य नदीसु य संगमेसु य विवर्रण्सु य अच्छमाणी य पेच्छमाणी य मज्जमाणी य पत्ताणि य पुष्फाणि य फलाणि य पहन्वाणि च गिण्हमाणी य माणेमाणी य अग्वायमाणी य परिभुंजमाणी य परिभाषमाणी य वेभारगिरिपायमूळे दोहल विणेमाणी सन्वओ समंता आहिंडइ। तए णं सा धारिणीदेंगी तसि अकाल-

दोहलीस विणीयंसि समाणियदोहला विणीयदोईला संपुण्णदोहला संपन्न-होहला जाया यावि होत्था । तए णं सा धारिणीदेवी सेयणयगंधहित्थ दूरूढा समाणी सेणिएणं हित्थिलंधवरगएणं पिट्ठओ २ समणुगम्ममाण-मगा हयगय जाव रवेणं जेणेव रायगिहे नयरे तेणेव खवागच्छइ राय-गिहं नयरं मज्झंमज्झेण जेणामेव सए भवणे तेणामेव . खवागच्छइ २ ।विडलाइं माणुस्सगाइं भोगभोगाइं जाव विहरइ ।

- (18) तए णं से अभए क्रमारे जेणामेव पोसहसाला तेणामेव उवा-गच्छह २ पुठवसंगद्द्यं देवं सकारेह सम्माणेह २ पिडविसक्जेइ। तए णं•से देवें सगान्जियं पंचवण्णमेहोवसोहियं दिव्वं पाउससिरिं पिडसाहरह २ ज्ञामेव दिंसि पाउन्मूए तामेव दिसिं पिडगए।
- (19) तए णं सा धारिणी देवी तसि अकालदोहलंसि विणीयंसि सम्माणियहोहला तस्स गब्मस्स अंणुकंपणद्वाए जयं चिद्वह जयं आसइ जयं सुबह आहारं पि य णं आहारेमाणी नाइतित्तं नाइकहुयं नाइ-कसायं नाइअंबिलं नाइमहुरं जं तस्स गव्मस्स हियं मियं पत्थयं देसे य काले य आहारं आहारेमाणी नाइचिंत नाइसोयं नाइमोहं नाइभयं नाइपरित्तासं ववगयचिंतासोयमोहभयपरित्तासा एउभयमाणसुहेहिं मोयणच्छायणगंधमल्लालकारेहिं तं गब्भं सुहंसुहेणं परिवहह ।
- (20) तए णं सा धारिणी देवी नवण्हं मासाणं बहुपिडपुण्णाणं अद्भुद्धमाण य राइंदियाणं वीइकंताणं अद्भरत्तकालसमयंसि सुंकुमालपाणि-पायं नाव सन्वंगसुंदरं दारगं पयाया । तए णं ताओ अंगपिडयारियाओ धारिणि देविं नवण्ह मासाणं नाव दारगं पयायं पासंति २ सिग्धं तुरियं चवलं वेइयं नेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छंति सोणियं रायं जएणं विज्ञएणं बद्धावेंति करयलपिरगाहियं सिरसावत्तं मध्थए अंनार्छं कट्ट एवं वयासी एवं खल्ज देवाणुप्पिया । धारिणीदेवी नवण्हं मासाणं नाव दारग पयाया । तंण अम्हे देवाणुप्पियाणं पिय निवेएमो पियं मे मवन । तए णं से सेणिए राया तासिं अंगपिडयारियाणं अंतिए एयमद्धं सोच्चा निसम्म इहतुद्धे ताओ अंगपिडयारियाओ महुरेहिं वयणेहिं विवर्षेण

य पुष्फांधमलाउँकारेणं सकारेइ सम्माणेइ २ मत्थयधोयाओ करेड् पुत्ताणुपुत्तियं वित्तं कप्पेइ २ पिडविसज्जेइ। तए णं से सीणए राया पच्चूसकालसमयसि कोहुंबियपुरिसे सहावेइ २ एव वयासी - खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया! राथिगहं नगरं आसिय जान परिगीयं करेह र चारग-परिसोहणं करेह्र २ माणुम्माणवद्धणं करेह २ एंथमाणत्तियं पैच्चिपणह जाव पच्चिपिणांति । तए णं से सेणिए राया भ्रहारससेणिप्पसेणीओ सद्दावेइ २ एवं वयासी--गच्छह णं तुब्मे देवाणुष्पिया ! रायगिहे नगरे, धिक्तित्वाहिरिए वस्सुकं वैकरं अभडण्पवेसं अवंडिमकुदंडिमं अधिरमं अधारणिक्नं अणुद्धुयग्रुइंगं अमिळायमञ्जदामं गणियावरर्नाडझ्न्जकिलय क्षणेगताळायराणुचरियं पमुइयपकीळियाभिरामं जहारिहं ठिइनडियं दसदिवसियं करें इ २ एयमाणत्तियं पच्चिपणह तेवि करेंति तहेव पच्चिप्पणंति । तए णं से सेणिए राया बाहिरियाए उवट्टाणसाळाए सीहासणवरगए पुरस्थाभिमुहे सन्निसण्पे सयएहि य साहस्सिएहि य सयसाहिसपहि य जाएहि य दाएहिं य भाएहि य दळयमाणे २ पडि-च्छेमाणे २ एवं च णं विहरइ। तए णं तस्स अम्मापियरो पढमे दिवसे जायकम्मं करेंति २ विइयदिवसे जागरियं करेंति तइए दिवसे चंदसूर-दंसाणियं करेंति २ एवामेव निन्वत्ते अर्सुइजायकम्मकरणे सपत्ते वारसाह-दिवसे विपुछं असणपाणसाइमसाइमं उवक्खडावेति २ मित्तनाइनियग-सयण संबंधिपरियणं बळंच वहवे गणनायग जाव आमर्तेति तओ ण्हाया कयबल्किम्मा कयकोउय जाव सन्वालंकारविभूसिया महइमहालयंसि भोयणमंडवंसि तं विपुछ असणं पाण खाइमं साइमं मित्तनाइगणनायग नाव सार्द्धे आसाएमाणा विसाएमाणा प्रिभाएमाणा परिभुंनेमाणा एवं च णं विहरति जिमियभुतुत्तरागयावि य ण समाणा आयंता चोक्खा परमसुइभूया तं मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरियणं वरुं च बहवे गण-नायग जाव विपुळेण पुष्फवत्थगंधमझाळंकारेणं सकारेंति सम्भाणेंति २ एवं चयासी - बम्हा ण अम्हं इमस्स दारगस्स गन्भर्तथस्स चेव समाणस्स अकालमेहेसु डोहले पाउब्भूए तं होऊ णं अम्हं दारए मेहे नामेणं मेहे।

तुस्स दारगस्स अम्मापियरो अयमेयारूवं गोर्ष्णं गुणनिप्फण्णं नामघेड्जं करेंति मेहे इ । तए णं से मेहे कुमारे पंचधाईपरिग्गहिए तंजहा - खीर-धाईए मुज्जणधाईए कीलावणघाईए मंडणधाईए अंकधाईए अन्नाहि य बहूहिं खुर्जाहिं चिछाइयाहिं वामणिवडमिबब्वरिबबसिजोणियपल्हिव-इसिणिधोर्राणिगिणिळासियळजसियंदमिळिसिहळिआरविपुळिदिपक्षणिवह-**ळिमुरिडसबरिपारसीहिं नानादेसीहिं विदेसपरिमंडियाहिं इंगियाचितिय-**पत्थियवियाणियाहिं सदेसनेवत्थगहियवेसाहिं निचणकुसळाहिं विणीयाहिं चेडियाचक्कवाळवरिसधरकंचुइज्जमहयरगवंदपरिक्लित्ते हत्थाओं हैत्थं साईरिज्ञमाणे अकाओ अंक परिभुन्ज्माणे परिगिन्जमाणे उवलालिन्ज-माणे रम्मंसि मृणिकोद्दिमतळांस परिमिन्जीमाणे २ निन्वायानिन्वाघायांसि गिरिकदरमङ्गीणेव चपगपायचे सुहंसुहेणं वहुइ । तए ण तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो अणुपुरुवेणं नामकरणं च पजेमणगं च एवं चक-मणगं च चोळोवणयं च महया २ इड्डीसकारसमुदएणं करेंसु । तए ण तं मेहं कुमारं अम्मापियरो साइरेग्हवासजायर्ग चेव गब्भहमे वासे सोह-णिस तिहिकरणमुहुत्तंसि कलायरियस्स उवर्णेति । तए णं से कलायरिए मेहं कुमारं छेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सरणस्यपन्जवसाणाओ वाव-त्तरिकळाओ सुत्तओ य अत्थओ य करणओ य सेहावेइ सिक्खावेइ तंजहा – छेहं गणियं रूवं नट्ट गीयं वाइय सरगयं पोक्स्खरगयं समताछं जूयं जणवायं पासयं अद्वाययं पोरेकच्चं दगमट्टियं अन्नविहिं पाणविहिं वत्यविहिं विछेवणविहिं सयणिविहिं अन्नं पहेलियं मागहियं गाहं गीइयं सिलोग हिरण्णजुत्ति सुवण्णजुत्ति चुण्णजुत्ति आभरणविहिं तरुणीपांडिकम्मं इत्थिलक्खणं पुरिसलक्खणं हरालक्खणं गयलक्खणं गोणलक्खण कुक्कुड-लक्वणं लक्तलं दंहलक्वणं असिलक्वणं मणिलक्वणं कागिणि-लक्खणं वत्थुविज्जं खंधारमाणं नगरमाणं वृह पडिवृह चार पडिचारं चक्कवृहं गरूलवृहं सगडवृहं जुद्धं निजुद्धं जुद्धाइजुद्धं आहेजुद्धं मुहिजुद्धं वाहुजुद्धं लयाजुद्धं ईसत्थे लक्तपवायं धणुन्वेयं हिरण्णपाग सुवण्णपागं सुत्तखेडं वर्ट्खेङं नालियाखेर्डं पत्तच्छेज्जं कर्डच्छेज्जं सज्जीवं निज्जीवं

## सडणर्रुयं ति ।

- (21) तए णं से कलायरिए मेहं कुमारं लेहाइयाओ गणियणहाणाओ सडणरुर्यपञ्जवसाणाओ वावत्तरिं कलाओ सुत्तओ य अत्थओ य कृरणओ य सेहावेइ '२ अम्मापिऊण उवणेइ । तए ण मेहस्स कुमारस्स अम्मा-पियरो तं कलायरियं महुरेहि वयणेहि विउलेण वृत्यग्धमहालकारेण सका-रेति सम्माणेति विउलं जीवियारिहं पीइदाणं दलयंति २ पडिविसर्जेति ।
- (22) तए णं से मेहं कुमारे वावत्तरिकलापिटए नवंगसुत्तपिटिए अहारसिनिहिप्पगारदेसीभासिवसारए गीयरइयगंघव्वनहृकुसले ह्यजोही गयजोही रहजोही बाहुजोही वाहुप्पमदी अलभोगसमत्थे स्महिसए वियालचारी जाए यावि होत्या।
- (<sup>23</sup>) तए णं तस्स मेहकुमारस्स अम्मापियरो मेहं कुमारं वावत्तरि-कलापंडिय जाव वियालचारीं जाय पासंति २ अट्ट पासायविंसए कारेंति अब्सुग्गयमूसियपहसिए विव मणिकणगरकणभतिचित्ते वाउध्दुय-विजयवेजयतीपडागाछत्ताइच्छत्तकालिए तुगे गगणतलमभिलघमाणसिहरे जालंतररयणपजरुम्मिहिएव्व मणिकणगथूमियाए वियसियसयवत्तपुंडरीए तिल्रयरयणद्भचंदिचए नानामणिमयदामालंकिए अतो विहं च सण्हे तवणिज्ज राइलवालुयापत्थरे सुहफासे सस्सिरीयस्वे पासाईए जान पडि-रूवे । एगं च ण महं भवणं कारेंति अणेगखंभसयसित्रविद्व लीलिट्टिय-सालभिजयागं अन्भुगगयसुकयवइरवेइयातोरणवररइयसालभिजयासुसि-लिहनिसिहलहसठियपसत्यवे**र**लियसमनाणामणिकणगरयणस्विचयङ्जल बहुसमसुविभत्तनिचियरमणिज्जभूमिभागं ईहामिय जाव भत्तिचित्त खभु-गग्यवयरवेइयापरिगयाभिराम विज्जाहरज्ञमलजुयलजंतजुत्तपिव अच्ची-सहस्समाळणीयं रूवणसहस्सकळिय भिसमाण भिविभसमाण चक्खु-ङ्ठोयणळेसं सुद्दफासं सस्सिरीयरूवं कचणमणिरयणथूभियाग नाणाविद्दपंच-वण्णघंटापडागपरिमंडियग्गसिहर धवलमिरीचिकवय विणिम्स्यंतं लाउ-होइयमहियं नाव गंधविष्टमूयं पासाईय दरिसणिर्न्ज अभिरूव पडिरूवं।
  - (24) तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो मेहं कुमारं सोह-

ग्रासि विहिकरणनक्खत्तमुहुत्तांसि सिरिसियाण सिरिन्ययाणं सिरित्तयाणं सिरिसलावण्णस्त्रजांव्वणगुणोववयाणं सिरिसएहितो रायकुछेहितो आणिहियाणं पसाहणहंगअविह्ववहू ओवयणमंगलसुजािणहि अट्टिं रायवरक्त्राहिं सिद्धं एगिदवसेण पाणि गिण्हाितम् । तए णं तस्म मेहस्स अम्मािपयरो इमं एयास्वं पीइदाणं वलयि – अट्टिहरणणकोहीओ अट्ट सुवण्णकोहीओ गाहाणुशारेण माणियव जाव पेसणकाियाओ अत्रं च विगुल धणकणगरयणमिणिमोत्तियसंसिसलपवाल-रत्तरयणसंतसारसावएज्ञ अलाहि जाव आसत्तमाओ कुलवंसाओ पकाम दां वकुमां मोत्तुं पकामं परिभाएं । तए ण से मेहे कुमारे एगिमेगाए मारियाए एगुमेग हिरण्णकोिं दंलयइ एगिमेग सुवण्णकोिं दलयइ जाव एगिमेग पेसणकािर दलयइ अत्रं च विजल धणकणग जाव परि-भाएं दलयइ । तए णं से मेहे कुमारे एणि पासायवरगए फुट्टमाणिहं मुइंगमत्थएहिं वरतस्णिसंपडतेहिं वत्तीसइवद्धएहिं नाढएिं विहरः ।

(25) तेणं कालेणं २ समणे भगवं महावीरे पुन्नाणुपुन्नि चरमाणे गामाणुगाम दूइन्जमाणे सुहसुहेणं विहरमाणे जेणामेव रायिगहे नयरे गुणिसलए चेइए जाव विहरइ । तए ण रायिगहे नयरे सिंघाडगितग- चडकचबरे महया बहुजणसदे इ वा जाव वहवे उग्गा भोगा जाव रायिगहस्स नगरस्स मन्झंमन्झेणं एगिदिस एगाभिमुहा निग्गच्छंति । इमं च णं मेहे कुमारे उपि पासायवरगए फुट्टमाणेहिं मुयगमत्थएहिं जाव माणुस्सए कामभोगे भुंजमाणे रायमग्गं च आंछोएमाणे २ एवं च णं विहरइ । तए णं मेहे कुमारे ते वहवे उग्गा भोगा नाव एगिदिसाभिमुहे निग्गच्छमाणे पासइ २ कंजुइन्जपुरिसं सद्दावेइ २ एव वयासी — किन्नं भो देवाणुपिया । अन्न रायिगहे नगरे इंद्रभहे इ वा एंटमहे इ वा एवं रहिसववेसमणनागजक्त्यभूयनईतलायरक्त्वचेडयपन्वयउन्जाण-गिरिजन्नाइ वा जओ ण वहवे उग्गा भोगा नाव एगिदिसं एगाभिमुहा निग्गच्छंति । तए णं से कंजुइन्जपुरिसे समणस्स भगवओ महावीरस्स गहियागमणविन्तीए मेहं कुमारं एवं वयासी — नो खळ देवाणुपिया ।

अज्ञ रायिगिहे नयरे इंदमरें इ वा जाव गिरिजत्ता इ वा ज ण एए उमम् जाव एगिहिसिं एगािसमुहा निगाच्छिति । एवं खलु देवाणुिपया । समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्थगरे इहमागए इह संपत्ते इह समोसिं इह चेव रायिगिहे नगरे गुणसिलए चेइए अहापिडिरूव जाव विहरई।

(26) तए ण, से मेहे कुमारे कंचुइन्जपुरिसस्स अतिए एयमहं सोचा निसम्म हट्टतुहे कोडुंबियपुरिसे सदावेइ २ एवं वयासी – खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया <sup>।</sup> चारुग्घंटं आसरहं जुनामेव चवहवेह जाव उवणेंति। तए णं से मेहे ण्हाए जाव सन्वालंकारविभूसिए चाउग्घंटं आसरह दुरूढे समाणे सकोरंटमह्नदामेणं छत्तेण धरिज्जमाणेणं महया मह-चडगरवंदपारियाळसंपारिवुडे रायर्गिहस्स नयरस्स मन्द्रांमञ्झेणं नि-गाच्छइ २ जेणामेव गुणसिल्धर चेइए तेणामेव खवागच्छइ २ समणस्स भगवश्रो महावीरस्य छत्ताइच्छत्तं पडागाइपडाग विज्जाहरचारणे जंमए य देवे ओवयमाणे पासइ २ चाउग्वंटाओ आसरहाओ पच्चोरुहइ २ समणं भगवं महावीरं पंचिवहेणं अभिगमेणं अभिगच्छइ तजहा – सचित्ताणं द्व्वाणं विउसरणयाए, अचित्ताणं द्व्वाणं अविउ-सरणयाए, एगसाडियं उत्तरासगकरणेणं, चक्खुफासे अंजिलपगाहेण, मणसो एगत्तीकरणेण। जेणामेव समणे भगव महावीरे तेणामेव उवागच्छइ २ समण भगव तिन्खुत्तो आयाहिणपयाहिण करेइ वंदइ नमसइ २ समणस्स भगवओ नच्चासन्ने नाइदूरे सुस्सूसमाणे नमंसमाणे पंजिल्लिखे अभिमुहे विणएणं पञ्जुवासइ। तए णं समणे भगवं महावीरे मेहस्स कुमारस्स तीसे य महइमहािखयाए महच्चपरिसाए मञ्झगए विचित्तं धम्ममाइक्खइ, जहा - जीवा. वैज्झंति मुच्चति जहा य संकिलिस्संति । धम्मक्हा भाणियव्वा जाव परिचा पडिगया ।

(27) तए ण से मेहे कुमारे समणस्य भगवओ महावीरस्स अतिए धम्म सोच्चा निसम्म हट्टतुडे समण भगव महावीरं तिक्खुन्ते आया-हिणपयाहिणं करेइ २ वदइ नमंसइ २ एवं वयासी— सहहामि ण भते । निग्गंथं पावयणं एवं पत्तियामि णं रोएमि ण अञ्भुटेमि णं भते ।

निगायं पावयणं । एवमेयं भंते <sup>।</sup> तहमेयं अवितहमेयं इच्छियमेयं पिंडिच्छियमेय मंते । इच्छियपिंडिच्छियमेयं भंते । से जहेव तं तुरुमे वयह जं नवर देवाणुप्पिया ! अम्मापियरो आपुच्छामि तृओ पच्छा मुंडे भवित्ताण पर्ववहस्सामि । अहासुहं देवाणुप्पिया मा पडिबंधं। तए णं से मेहे कुमारे समणं भगवं वंदइ नमंसइ २ जेणामेव चाउग्घंटे आसरहे तेणामेव जवागच्छइ २ चाउग्घंटं आसरहं दुरुहइ महया भडचहगर-पहकरेणं रायगिहस्स नगरस्स मन्झंमन्झेणं जेणामेव सए भवणे तेणामेव उवागच्छइ २ चाउग्घंटाओ पचोरुदइ २ जेणामेव अम्मापियरो तेणा-मेव उद्यागुच्छ २ अम्मापिऊणं पायवडण करेइ २ एवं वयासी – एवं खळु अन्मयाओ । मए समणस्स भगवंभो महावीरस्स अंतिए धम्मे निसंते से वि य मे धम्मे इन्छिए पडिन्छिए अभिरुइए। तए णं तस्स मेहस्स अम्मापियरो एवं वयासी - बन्नेसि'तुमं जाया । संपुण्णे कयस्थे कय-छक्खणे सि तुम जाया 🕨 जन्नं तुमे समणस्स ३ अंतिए धम्मे निसंते। सेवि य ते धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुइए। तए णं से मेहे कुमारे अम्मा-पियरो दोन्नंपि तन्नंपि एवं वयासी—एव खल अम्मयाओ <sup>।</sup> मए समणस्स ३ अतिए धम्मे निसते । से वि य मे धम्मे इच्छिए पहिच्छिए अभि-रुइए । त इच्छामि णं अम्मयाओ । तुब्मेहिं अब्भणुत्राए समाणे समणस्स ३ अतिए मुहे भवित्ताणं अगाराओ अणगारियं पन्वइत्तए । तए णं सा घारिणी देवी तं अणिहं अकंतं अप्पियं अमणुत्र अमणाम असुयपुन्नं फरुसगिरं सोच्चा निसम्म इमेण एयारुवेणं मणोमाणसिएण महया पुत्तदुक्खेणं अभिभूया समाणी सेयागयरोमकूव-पगळतविळीणगाया सोयभरपवेवियंगी नित्तेया दीणविमणवयणा कर-यलमिलयन्व कमलमाला तक्खंणओलुग्गदुन्बलसरीरा लावण्णसुन्नानि-च्छायगयसिरीया पसिढिछभूसणपडंतखुम्मियसचुण्णियधवलवलयपन्भ-इउत्तरिन्जाः सूमाछविकिण्णकेसहत्था मुच्छावसनद्वचेर्यगरुई परसुनिय-चन्व चपगळया निन्वचैंमहे व इदल्ही विमुक्कसंधिबंधणा कोट्टिमतलसि सन्वंगेहिं घसन्ति पहिया । तए णं सा घारिणी देवी ससंभमोवित्याए

तुरियं कंचणिभगारमुई विणिग्गंयसीयळजळिवमळघाराए परिसिंचम्णा तिन्वावियगायळढी उक्खेवणताळविंटवीयणगजणियवाएँणं सैफुसिएणं अतेचरपियणेणं आसासिया समाणी मुत्तावळीसित्रगासपवडतअंसुघाराहिं सिंचमाणी पओहरे कळुणविमणदीणा रोयमाणी कटमाणीं 'तिष्पमाणी सोयमाणी विळवमाणी मेहं कुमार एव वयासी। —

(28) तुमं सि णं जाया ! अम्हं एगे पुत्ते इहे कते पिए मणुन्ने मणामे थेञ्जे वेसासिए सम्मए बहुमए अणुमए मंडकरंडगसमाणे रयणे रयण-भूए जीवियबस्सासए हिययाणंदजणणे वनसुष्फं पिन दुहहे सनणगाएँ किमंग पुण पासणयाए । नो खलु जाया ! अम्हे इच्छामी राणमवि विप्पक्षोग सहित्तए । तं भुर्जाहि ताव जाया <sup>।</sup> विपुर्छ माणुस्सए कामभोगे जाव तीव वय जीवामो। तओ पच्छा अम्हेहि काल-गएहिं परिणयवए वड्डियकुळवंसतंतुंकज्जोंमे निरवएक्खे समणस्स ३ अंतिए मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिकं पव्वइस्सिस । तए णं से मेहे इसारे अम्मापिऊहिं एवं वुत्ते समाणे अम्मापियरो एव वयासी – तहेव णं त अम्मो ! जहेव णं तुन्मे ममं एव वयह – तुमं सि णं जाया! अम्हं एरो पुत्ते त चेव जाव निरवएक्खे समणस्स जाव पव्वइस्ससि । एवं खळु अम्मयाओ <sup>।</sup> माणुस्सए भैवे अघुवे अणिर्यए असासए वसणसउवहवाभिभूए विज्जुलयांचंचले अणिबे जलवुव्युय-समाणे कुसग्गजलविंदुसिन्नमें संझन्भरागसरिसे सुविणवसणोवमे सर्वण-पडणविद्धंसणधम्मे पच्छा पुरं च णं अवस्साविष्पजद्दाणिक्ते। से केंण जाणइ अम्मयाओ <sup>।</sup> के पुर्विव गमणाए के पच्छा गमणाए <sup>१</sup> तं इच्छामि णं अम्मयाओ ! तुन्भेहिं अन्भणुत्नाए समाणे समणस्स ३ जाव पन्वइत्तर । तए जं त मेह कुमारं अम्मापियरो एव वयासी - इमाओ ते जाया । सरिसियाक्षो सरित्तयाओ सरिव्वयाओ सरिसळावण्ण-रूवजोव्वणगुणोववेयाओ सरिसेहिंतो रायकुळेहिंतो आर्फियल्लियाओ भारियाओ । तं भुंजाहि ण जाया । एयाहिँ सिद्धं विचले माणुस्सए कामभोगे । पच्छा भुत्तभोगे समणस्स जावं पव्वइस्सिसः । तए णं से मेहे

कुमारे अम्मापियरं एवं वयासी – तहेव णं औन्मयाओ । जं णं तुब्भे मम एवं वयह - इमाओ ते जाया । सिरिसियाओ जाव पन्वइस्सासि । एव खलु अन्मयाओ माणुस्सगा कामभोगा असुई असासया वैतासवा पित्तासना • खेळासना सुकासना सोणियासना दुरुस्सासनीसासा दुरूवमुत्तपुरीसपूयबहुपडिपुण्णा चत्रारपासवणखेळसिञ्चाणगवंतपित्त-सुकसोणियसंभवो अधुवा आणियत्ता असासया सडणपडणाविद्धंसण-धम्मा पच्छा पुरं च णं अवस्सविष्पजहणिजा। से के णं अम्मयाओ ! जान पञ्चइत्तर । तर णं तं मेहं कुमारं अम्मापियरो एवं वयासी 🛩 इमे य ते जन्या । अञ्जयपञ्जयपिचपञ्जयागए सुबहु हिरण्णे य सुवण्णे य कंसे य दूसे य मणिमोत्तियसंखिसळेप्पवाळरत्तरयणसंतसारसावएक्जे य अळाहि जाव आसत्तमाओ कुळवंसाओ पगामं दाउं पगामं भोतुं पकाम परिभाएं । तं अणुहोहि तावै जाया ! विपुछं माणुस्सगं इड्टिसकारसमुद्यं । तक्षे पच्छा अणुभूयकञ्जाणे समणस्स ३ जाव पव्वइस्सि । तए ण से मेहे कुमारे अम्मापियरं एवं वयासी – तहेव णं अम्मयाओ ! जं णं तं वयह - इमे ते जाया ! अञ्जग-पन्जग नान तओ पच्छा अणुमूयकलाणे पन्नइस्सास । एवं खलु अम्मयाओ ! हिरण्णे य जाव सावएन्जे अग्गिसाहिए चोरसाहिए रायसाहिए दाइयसाहिए मच्चुसाहिए अग्गिसामन्ने नाव मचुसामन्ने सडणपडणविद्यसणधम्मे पच्छा पुरं च णं अवस्सविष्पजदणिजे । से केणं जाणइ अम्मयाओ ! के पुन्नि जान गमणाए । तं इच्छामिणं जाव पव्यव्हत्तर । तर णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो जाहे नो संचाइति मेहं कुमारं बहूहिं विसय्चाणुळोमाहिं आघवणाहि य पत्रवणाहि य सन्नवणाहि य विन्नवणाहि य आघवित्तए वा पन्नवित्तए वा सन्नवि-त्तए वा विन्नवित्तए वा ताहे विसयपडिकूलाई संजमभउन्वेयकारि-याहिं पन्नवणाहिं पन्नवेमाणा एवं वयासी - एस णं जाया ! निगांथे पावयणे सचे अणुत्तरे कैविछिए पहिपुण्णे नेयाउए सर्सुद्धे सङ्गत्तणे सिद्धिमगो मुत्तिमगो निज्जार्णमगो निज्वाणमगो सन्वदुक्खपदीणमगो

**अहीव एगंत**दिष्टीए खुरो<sup>(</sup>इव एगंतघाराए छोहमया ईव जवा चावेयव्ह्रा वालुयाकवले इव निरस्साए गंगा इव महानई पाँडसोयगमणाए महासमुद्दी इव भुयाहिं दुत्तरे तिक्लं चंकीमयन्व गरुअ छंबेयन्वं अंसिघारव्वयं चरियव्वं । नो खलु कप्पइ जाया ! समणाण निग्गंथाणं आहाकस्मिए ता उद्देसिए वा कीयगढे वा ठवियए वा रइयए वा दुव्भिक्सभत्ते वा कंतारभत्ते वा वइलियाभत्ते वा गिळाणभत्ते वा मूळ-भोयणे वा कंदुभोयणे वा फल्रभोयणे वा वीयभोयणे वा हरियभोयणे वा भोन्तए वा पायए वा । तुमंचण जाया । सुहसमुचिए नो चेव णं दुहसमुचिए नाळं सीयं नाळ **चण्हं नाळ खु**ईं नाळं <sup>®</sup> पिद्गास नाळं वाइयपित्तियसिंभियसि्रवाइयविविहे रोगायके उच्चावए गामकटए वाबीसं परीसहोवसम्गे डिद्णे सम्म अहियासित्तए । भुंजाहि ताव जाया । माणुस्सए कामभोगे । तंंको पच्छा भुत्तभोगी समणस्स नाव पन्वइस्सिस । तए णं से मेहे कुमारे अम्माफ्डिहि एवं वुत्ते समाणे अम्मापियरं एवं वयासी - तहेव णं अम्मयाक्षो । ज णं तुन्भे ममं एवं वयह – एस ण जाया <sup>!</sup> निग्गथे पावयणे सच्चे अणुत्तरे पुणरवि तं चेव जाव तओ पच्छा भुत्तभोगी समणस्स जाव पव्वइस्सित । एवं खलु अम्मयाओ ! निग्गंथे पावयणे कीवाणं कायराण कापुरिसाण इहस्रोग-पिर्डिंबद्धाणं परलोगनिप्पिवासाणं दुरणुचरे पाययज्ञणस्स नो चेव ण घीर्रस्स , निच्छियस्स ववसियस्स । एत्थ किं दुक्तरं करणयाए <sup>१</sup> तं इच्छामि ण अम्मयाओ ! तुन्भेहिं अन्भणुत्राए समाणे समणस्स नाव पन्वइत्तए ।

(29) तए ण तं मेहं कुमारं अम्मापियरो जाहे नो संचाइंति वहूहिं विसयाणुळोमाहि य विसयपिडकूळाहि..य आधवणाहि य पत्रवणाहि य सत्रवणाहि य सत्रवणाहि य अधवेत्तए वा पत्रवेत्तए वा सत्रवित्तए वा वित्रवित्तए वा ताहे अकामाइं चेव मेह कुमार एव वयासी — इच्छामो ताव जाया । एगदिवसमिव ते रायसिरिं पासित्तए । तए गण से मेहे कुमारे अम्मापियरमणुवत्तमाणे दुसिणीए संचिद्धं । तए ण से सोणिए राया कोडुंबियपुरिसे सहावेइ २ एव वयासी — विष्णामेव भो देवा-

णुपिया । मेहस्स कुमारस्स महत्यं महग्यं महिरहं विचलं रायाभिसेयं उवहवेह। तैए णं ते कोडुंबियपुरिसा जाव ते वि तहेव उवहवेंति। तए णं से सेणिए राया बहूहिं गणनायगदंडनायगेहिं य जान सपैरिवुटे मेहं क्रमारं अट्टसएणं सोविणियाणं कलसाणं एवं रूपमयाणं कलसाणं सवण्णरूपैमयाणं कलसाण मणिमयाणं कलसाणं सूवण्णमणिमयाणं रुप्पमणिमयाणं सुवण्णरूप्पमणिमयाण भोमेन्जाणं सन्वोदएहिं सन्व-महियाहिं सञ्बपुरफेहिं सञ्बगंधेहिं सञ्बमहोहिं सञ्बोसहीहिं य सिद्धत्थ-एहिं य सव्विद्धीए सन्वज्जुईए सन्ववलेणं नाव दुंदुभिनिग्धोसणह्वयरवेणं महया २ राथाभिसेएणं अभिसिचइ २ करयळ जाव कह्दु एवं वयासी -जय २ नंदा । ज्रुय २ भद्दा । जय नंदा ० । भद्दं ते अजियं जिणाहि । जियं पालगाहि जियमन्द्रे वसाहि अजियं जिणेहि सत्तुपक्छं जियं च पालेहि मित्तपक्खं जाव भरहो इव मणुर्याणं रायगिहस्स नगरस्स अन्नेसि च वहूणं गामागरनगर जान सन्निवेसाणं आहेवहां जान विहराहि त्तिकट्टु जय २ सइं पर्वजिति । तए णं से मेहे राया जाए महया जाव विहरह। एण णं तस्स मेहस्स रत्नो अम्मापियरो एवं वयासी - भण जाया! किं दलयामी किं पयच्छामी किं वा ते हियइच्छिए सामत्थे १ तए णं से मेहे राया अम्मापियरा एवं वयासी – इच्छामि णं अम्मयाओ ! क्वात्तियावणाओ रयहरण पडिग्गहं च आणियं कासवयं च सद्दावेहं। तए णं से सेणिए राया कोडुंवियपुरिसे सद्दावेइ २ एवं वयासी - गच्छह णं तुन्भे देवाणु-प्पिया <sup>।</sup> सिरिघराओ तित्रि सयसहस्साइं गद्दाय दोहिं सयसहस्सेहिं कुत्ति-यावणाओ रयहरणं पडिग्गह च उवणेह सहसहस्सेणं कासवयं सदावेह। तए णं ते कोडुंवियपुरिसा सेुिंगएणं रन्ना एवं वुत्ता समाणा इहतुहा सिरिघराओं तित्रि सयसहस्साइं गहाय कुत्तियावणाओं दोहिं सयसहस्सेहिं रयहरणं पडिग्गहं च उवणेति सयसहस्सेणं कासवयं श्रद्दावेति । तए णं से कासक्य तेहिं कोडुंनियपुरिसेहिं सद्दाविए समाणे इङ जाव हियए ण्हाए कयविष्ठकम्मे कयकोज्यमंगळपायाच्छित्ते सुद्धप्पावेसाइं वत्थाइं पवरपरिहिए अप्पमहम्घाभरणारुंकियसरीरे जेणेव सेणिए राया तेणेव

उवागच्छइ र सेणियं रायं करयलमंजिल कट्टु एवं जयासी - संदिसह एं देवाणुष्पिया ! जं मध कराणिन्जं । तए णं से सेणिए राया कैं।सनयं एवं वयासी - गच्छाहि णं तुमं देवाणुष्पिया ! सुरभिणा गंधोदएणं निके हत्यपाए पक्खालेहि सेयाए चडप्फालाए पोत्तीए मुद्दं बंधित्ता मेहस्स कुमारस्स चडरंगुलवज्जे निक्समणपासमा अम्मकेसे कप्पेहि । तए ण से कासवए सेणिएणं रत्ना एवं वुत्ते समाणे हट्ट जाव हियए जाव पांडसुणेइ सुरभिणा गंघोदएणं हत्थपाए पक्खालेइ २ सुद्धबत्थेणं मुहं बंघइ २ परेणं जत्तेणं मेहस्स कुमारस्स चलरंगुळवन्जे निक्खमणपालगो अग्गकेसे कप्पइ । तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स आया महरिहेणं ईसलुक्सणेणं पडसाडएणं क्षमाकेसे पडिच्छइ २ सुरिप्तणा गंधोदएणं पक्सालेह २ सरसेणं गोसीसचंदणेणं चचाओ दल्यइ २ सेयाए पोत्तीए वंधइ २ र्यणसमुग्गयंसि पक्सिवइ २ मंजूसाए पक्सिवइ २ हारवारिधार-सिंदुवारिक्षत्रमुत्ताविष्पगासाई अंसूई विणिन्मुयनाणी २ रोयमाणी २ कंदमाणी २ विलवमाणी २ एवं वयासी – एस णं अम्हं मेहस्स कुमारस्स अब्भुदएसु य , उस्सवेसु य पसवेसु य तिहीसु य छणेसु य जन्नेसु य पन्नणीसु य अपन्छिमे दरिसणे भविस्सइ त्तिकट्टु उस्सीसामूळे ठावेइ। तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अन्मापियरो उत्तरावक्षमणं सीहासणं रयावेंति मेहं कुमारं दोचं पि तचं पि सेयापीएहिं कळसेहिं ण्हाचेंति २ पम्हलसुमालाए गंधकासाइयाए गायाई ल्हेंति २ सरसेणं गोसीस-चंदणेणं गायाइं अणुळिपंति २ नासानीसासवायवोन्झं बाव हंसळक्खणं पहुसाडगं नियंसेंति २ हारं पिणद्वेंति २ अद्धहारं पिणद्वेंति २ एवं एगाविं मत्तावार्छि कणगावार्छ २ रयणावार्छ २ पाष्ट्रंबं २ पायपछेबं कडगाई २ तुडिगाइं २ केऊराइं•२ अंगयाइं २ दसमुदियाणंतयं कडिसुत्तयं २ कुंडलाई चूडामणि रयणुकंडं मंजडं पिणर्हेति २ दिग्वं सुमणदामं पिणद्वेंति २ दईरमलयसुगंधिए गंधे पिणद्वेंति । तए गं. तं मेहं कुमारं गंठिमनेढिमपूरिमसंघाइमेण चजिनहेणं महिणं कप्परक्खगं पिव अछंकियविसूसियं करेंति । तए णं से सेंणिए राया कोडुंवियपुरिसे झदावेद २ एवं वयासी - खिप्पामेव मो देवाणुप्पिया! अणेगखंभसय-सन्निविहं छीँछहियसांछभंजियागं ईहामियउसमतुरयनरमगरविहगवाछग-किन्नरकर्परभचमरकुंजरवणळयपषमळयमत्तिचित्तं भंटाविष्टिमहुरमण-हरसरं सुभकंतदरिसणिन्जं निज्जोवियमिसिमिसेंतमाणिरयणघंटियाजाळ-परिक्तितं अन्भुगगयवहरवेहयापरिगयाभिरामं विकाहरजमलजंतजुत्तं पिव अच्चीसहस्समालणीय रूवगसहस्सक्रियं भिसमाणं भिव्भिसमाणं चक्खुक्कोयणछेरसं सुहफासं सस्सिरीयरूवं सिग्घं तुरियं चवछं वेइयं परिससहस्सवाहिणीयं सीयं ज्वहवेह । तए णं ते कोडंबियपुरिसा इहतुह , जार्व जवहवेंति । तए णं से मेहे कुमारे सीय दुरुहइ २ सीहासणवरगए, पुरत्थाभिमुहे सन्निसण्णे । तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स माया ण्हाया कयबल्लिकम्मा नाव अप्पमहग्वाभरणालंकियसरीरा उ सीयं दुरुहइ २ मेहस्स क्रुमारस्सं दाहिणपासे मदासणंसि निसीयइ। तए ण तस्स मेहस्स कुमारस्स अंबधाई रयहरण च पिडमाहगं च गहाय सीयं दुरुहइ २ मेहस्स कुमारस्स वामपासे भदासणंसि निसीयइ। तप णं तस्स मेहस्स कुमारस्स पिट्ठओं एगा वरतरुणी सिंगारा-गारचारुवेसा सगयगयहसियभणियचेडियविलाससंलावुहावनिचणजुत्तो-वयारकुसला आमेलगजमलजुयलवट्टियअच्युन्नयपीणरइयसंठियपओहरा हिमरययकुंदेदुपगासं सकोरेंटमह्नदामधवछं आयवत्तं गहाय सळीछं ओहाँरेमाणी र चिट्टइ। तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स दुवे वरतरुणीओ सिंगारागारचारुवेसाओ नान कुसलाओ सीयं दुरुद्दंति २ मेहस्स कुमारस्स उर्मेओ पाँसं नानामणिकणगरयणमहरिहतवणिज्ञचज्जळिविचित्तदंडाओ चिह्नियाओ सुहुमवरदीहवालाओं संखकुंददगरयक्षमयमहियफेणपुंजस-त्रिगासाओ चामराओ गहाय सछीछ ओहीरेमाणीओ २ चिहंति। तएणं तस्स मेह्कुमारस्स एगा वरतरुणी सिंगारा <sup>जाव</sup> कुसला सीयं जाव दुरुहड् २ मेहस्स झुमारस्स पुरुक्षो पुरित्थमेणं चंदप्पमवयरवेरुळियविमळदंडं वाळियंट गहाय चिद्वई । तए णं वस्स मेहस्स कुमारस्स एगा वरतरुणी जान सुरूवा सीयं दुरुहइ '२ मेहस्स कुमारस्स पुन्वदक्तिणोर्ण सेयं

रययामयं विमलसलिलपुणं मत्तगयमहामुहाकेइसमाणं भिंगारं गहाय चिट्टइ | तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स पिया कींडुंवियपुरिसे सद्दावेइ २ एवं वयासी – खिप्पामेव भो देवाणुपिया! सरिसयाण सरित्तयाणं सरिव्वयाणं एगाभरणगहियनिज्जोयाणं कोर्डुवियवरतरुणाण सहस्सं सद्दावेह जाव सद्दावेंति । तए णं ते कोडुवियवरतकणपुरिसा सोणियस्स रत्रो कोबुंबियपुरिसेहिं सद्दाविया समाणा हट्टा ण्हाया नाव एगाभरणगहियणिन्जोया जेणामेव सेणिए राया तेणामेव चवा-गच्छंति २ सोणियं रायं एवं वयासी – संदिसह ण देवाणुप्पिया। जं ण अम्हेहिं करणिन्जं । तए णं से सेणिए राया तं कोडुविवर्वरतकृणसहस्स एवं वयासी - गच्छह णं तुब्भे देवांणुप्पिया । मेहस्स कृमारस्स पुरिस-सहस्सनौहिणीं सीयं परिवहह । तए णं तं कोडुंवियवरतरुणसहस्स सोणिएण रत्रा एवं वुत्तं संतं हट्टं मेह्स्स कुमारस्स पुरिससहस्सवाहिणी सीयं परिवहइ । तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्त पुरिससहरसवाहिणि सीयं दुरूढस्स समाणस्स इमे अट्टहमंगलया तप्पढमयाए पुरओ अहा-णुपुन्नीए संपद्विया, तंजहा – सोत्थिय सिरिवच्छ नंदियावत्त वद्धमाणग भद्दासण कलस मच्छ द्प्पण नार्व वहवे अत्थत्थिया नाव ताहि इहाहिं जाव अणवरयं अभिनंदता य अभिशुणता य एवं वयासी – जय २ नंदा ! जय २ भदा ! जय २ नंदा । भदं ते अजियं जिणाहि इदियाइ जियं च पालेहि समणधम्मं जियविग्घो वि य वसाहि तं देव ! सिद्धि-मन्हों निहणाहि रागदोसमछे तवेणं धिइधाणियवैद्यकच्छे महाहि य अड-कम्मसत्तू झाणेणं उत्तमेणं सुक्केणं अप्पमत्तो पावय वितिमिरमणुत्तरं केवळं नाणं गच्छ य मोक्खं परमं पयं सासय च अयलं हता परीसह-चमूणं अभीओ परीसहोवसग्गाण धम्मे ते अविग्घ भवर्ड त्तिकट्डु पुणो २ मंगळजयसदं पडंजंति। तए णं से मेहे कुमारे रायगिहस्स नगरस्स मज्झंमज्झेणं निगाच्छइ २ जेणेव गुणासिलए चेइए तेणेव उदागच्छइ २ पुरिससहस्सवाहिणीओ सीयाओ पचोरुदद् ।

(30) तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अन्मापियरो मेह कुमारं पुरओ

कटूटु जेणामेघ समणे ३ वेणामेव उवांगच्छं ई २ समणं ३ तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेंति २ वंदंति नमसंति २ एवं वयासी – एस ण देवाणुष्पिया <sup>!</sup> मेहे कुमारे अम्हं एगे पुत्ते इहे कंते जाव जीविवडसासए हिययनंदिजंणए उंबरपुष्कं पिव दुछहे संवणवाए किमंग पुण दरिसणवाएमं? से जहानामर उप्पछे इ वा पडमे इ वा कुमुदे इ वा पंके जाए जछे संबट्टिए नोविळप्पइ पंकरएणं नोविळप्पइ जळरएणं एवामेव मेहे कुमारे कामेसु जाए भोगेसु संबुट्टे नोबळिप्पइ कामरएण नोबळिप्पइ भोगरएणं। एस ण र्देवाणुष्पिया <sup>।</sup> संसारभज्ञिवागो भीए जम्मणमरणाण इच्छइ देवाणुद्विपयाणं अंतिए मुंहे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए। अम्हे णं देवाणु-पियाणं सिरसभिक्खं दळयामो । पर्डिच्छंतु णं देवाणुपिया । सिस्स-भिक्लं। तए णं से समणे ३ मेहस्स कुमारस्स अम्मापिकहिं एवं वृत्ते समाणे एयमहं सम्मं पहिसुणेइ। तए णं से मेहे कुमारे समणस्स ३ अंतियाओ उत्तरपुरिथमं दिसीभागं अवक्षमइ सयमेव आभरणमहा-लंकारं ओमुयइ । तए णं तस्स मेहकुमारस्स माया इंसलक्खणेणं पहन-साडएणं आभरणमहालंकारं पडिच्छंद २ द्वारवारिधारसिंदुवारिकन मुत्तानिष्ठप्पगासाइं असूणि विणिम्सुयमाणी रोयमाणी कंदमाणी विलव-माणी २ एवं वयासी - जइयव्वं जाया । घडियव्वं जाया ! परक्कमियव्वं जाया ! अस्सि च णं अहे नो पमाएयव्वं । अम्हंपि णं एसेवं मग्गे भवउ त्तिकट्डु मेहस्स कुमारस्य अम्मापियरो समणं ३ वंदंति नमंसंति २ जामेव दिसं पाउच्मूया तामेव दिसं पहिगया।

(31) तए णं से मेहे कुमारे सयमेव पंचमुद्दियं छोयं करेइ २ जेणामेव समणे ३ तेणामेव डवागूच्छइ २ समणं ३ तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ २ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी — आक्रित्ते णं मंते । छोए ॥ पिछत्ते णं मंते । छोए ॥ आिळत्तपिछत्ते णं मंते । छोए जराए मरणेण य । से जहानामए केइ गाहावई अगारांसे जिसयायमाणांसे जे तत्थ मंढे भवइ अप्पर्मारे मोझगई ए त गहाय आयाए एगंतं अवक्रमइ – एस मे नित्थारिए समाणे पच्छा पुरा छोए हियाए सुद्दाए खेमाँए निस्सेसाए

ठाणुगामियंत्राए यदिन्दंड — एवं मेत्र ममित एगे आयामिड इहे कृते पिए मणुने सणामे। एस से तित्यारिए समाणे मसारवोच्छेयकरे सिद्धः । तं इच्छामि णं देवाणुप्पिएहिं सयमेव पञ्चावियं सयमेव मुंडा-वियं सेहिदियं सिक्कावियं सयमेवं आयारगोयरिवणयर्वेण्डयचरण-करणवायामायावित्तयं धम्ममाडिक्कायं। तए ण समणे ३ मेह कुमारं सयमेव पञ्चावेड सयमेव आयार वाव धम्ममाइक्काइ — एतं देवा-णुप्पिया! गंतव्यं विहिय्यं तिसीयव्यं तुयहिय्यं मुंजियव्यं मासियव्यं एवं उद्घाए चहार पाणेहिं मूणहिं जीवेहिं सचेहिं संजमेणं संजमियव्यं धम्ममम्स ३ अतिए इमं एयार्वं धम्मयं च्वएसं सम्मं पिडवच्यंड तमाणाए तह गच्छड वह चिट्टड बाव चहाए चट्टाय पाणेहिं सूणहिं जीवेहिं सचेहिं संजमें।

(32) इं दिवसं च णं मेहे कुमीर मुहे मविचा अगाराओ अणगारियं पञ्चडण वस्त्र णं दिवसम्म पंच्यावरण्डकालसमयसि समणाणं निगां-याणं अहाराङ्गणियाप सेज्ञासंयारएम् विभज्जमाणेसु मेहकुमारस्य दार्रमृटे सेचासंघारए जाए यात्रि होत्या । तए णं समणा निगांया पुन्तरत्तान-रत्तकाळसमयंदि दायणाए पुच्छणाए परियहृणाए घम्माणुजोगर्चिताए य उद्दारम्स य पासवणस्य य अइगच्छमाणा य निग्गच्छमाणा य अप्पे-गइया मेहं कुमारं हत्थेहिं संघट्टेंति एवं पाण्डिं नीचे "पोट्टें" कार्यास अप्पे-गइया शोलंडेंति अप्पेगडया पोलंडेंति अप्पेगडया पायरयरेणुगुंहियं करेंति। एवं महाछियं च रयणीं मेहे कुमारे तो मचाण्ड खणमवि अच्छी निमी-छित्तए। तए णं तन्त्र मेहस्त क्रुमारस्त अयमेयारुवे अन्त्रितियए ४ नान समुप्पिन्नत्था – एवं खुद्ध अहं सेणियम्स रत्रो पुत्ते वारिणीए देवीए **अत्त**प मेहे जाव सतणवाए । त जया ण अहं अगारमन्त्रे वसामि तया णं सन समणा निनाथा आडायंति परियाणंति नहारेंति नन्माणेंति अडार्ड हेऊडं पिसणाड कारणाड बागरणाडं आडक्संति इद्वाहिं कताहिं वग्गृहिं आख्वेंति मंख्वेंति । जप्पिमेइं च णं अहं मुहे भविंता अगा-राञ्जो अजनारियं पत्रवहए तप्पभिद्यं च ज'नम समजा नो आहार्यति

ज्यन नो संख्वेंति ) अदुत्तरं च ण ममं समणा निग्गंथां राओ पुरुवरत्ता-वरत्तकाळसमयंसि वायणाय पुच्छणाय जाव महाछियं च णं रितं नो संचायि अच्छि निमिल्लावेत्तर । तं सेयं खळु मज्झं कछं जाव जलंते समणं ३ औपुच्छित्ता पुणरिव अगार्रमञ्ज्ञे वसित्तर तिकट्टु एवं संपेद्देइ २ अदृदुहदृवसंदृमाणसगर निरयपिडकैंवियं च णं रैयणि खवेइ २ छछं पाष्टपभायाय सुविमलाए रयणीय जाव जलंते जेणामेव समणे ३ तेणा-मेव उवागच्छइ २ तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ २ वंदइ नमंसइ जाव पञ्जुवासइ ।

(32) तर्ए ण मेहा इ समणे भगवं महावीरे मेहं कुमारं एवं वयासी - से बूणं तुमं मेहा ! राओ पुन्वरत्तावरत्तकाळसमयांस समणेहिं निग्गंथेहि वायणाए पुच्छणाए जान महािख्यं च णं राई नो संचापसि मुहुत्तमिव अचिंछ निमिहावेत्तए। तए णं तुब्भे मेहा! इमेचारूने अन्झत्थिए आन समुष्पिन्तत्था - जया णं अहं अगार्रमन्झे वसामि तथा णं मम समणा निगांथा आढायंति। जप्पभिइं च णं मुंहे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पन्वयामि तप्पमिद्दं च णं मम समणा नो आढायंति जाव नो परियाणंति अदुत्तरं च णं मम समणा निमांथा राओ अप्पेगइया नायणाए जान पायरयरेणुगुंडियं करेंति। तं सेयं खळु मम कहं पाउप्पमायाए समणं ३ आपुच्छित्ता पुणरवि अगारमञ्झे आवसित्तए त्तिकट्टु एवं संपेहेसि २ अट्टदुहट्टनसट्टमाणसे नाव रयणीं खनेसि २ जेणामेव अहं वेणामेव हन्वमागए। से नूणं मेहा! एस अहे समेहे ? हंता अहे समहे। एवं खलु मेहा ! तुमं इस्नो तम्ने अईए भव-गाहणे वेयड्डिगिरिपायमूळे वणसरेहिं निव्वत्तियनामधेज्जे सेए संख-र्डजलविमलानिम्मलदहिचणगोखीरफेणरयणियरप्पयासे सत्तुस्सेहे नवायए दसपरिणाहे सत्तंगपइद्दिए सोमे सीमएं सुरूवे पुरक्षो उदग्गे समूसियसिरे मुहासणे पिष्टको वराहे अइयाकुच्छी अच्छिद्कुच्छी अलंबकुच्छी पलंब-ळंबोदराहरकरे धणुपद्वागद्दविसिद्वपुट्टे अझीणपमाणजुत्तवट्टियपीवरगत्ती-वरे अहीणपमाणजुत्तपुच्छे पर्डिपुण्णसुचारुकुम्मचल्णे पंडुरसुविसुद्धनिद्ध-

निरुवहराविंसतिनहे छदंते सुमेरूपमे नामं हत्थिराया होत्या। तत्थ णं तुमं मेहा । वहूहिं इत्थीहि य इत्थिणियाहि य छोट्टएहि य छोट्टियाहि य कलम-एहि य कळमियाहि य सिंद्धं संपरिवृढे इत्थिसहस्सनायए देसप पागडी पहुंवए जैह्बई वंदपरियट्एं अन्नेसिंघ वहूणं एकझणं हरियेकलभाण आहेवचं जाव विहरसि । तए णं तुमं मेहा । तिचलमत्ते संदं पळिए कंदर्परई मोहणसीळे अवितण्हकामभोगतिसिए वहूहि हत्थीहि य जाव संपरिनुहे नेयहृगिरिपायमू छे गिरीसु य दरीसु य कुहरेसु य कंदरासु य डर्व्झरेसु य निकारेसु य वियरेसु य गहासु य पहलेसु य चिहलेसु य कहारेसु य कहयपद्मलेसु य तहीर्सु य वियडीर्सु य टर्केसु ये ईहेसु य सिहरेसु य पब्भारेसु य मंचेसु य माळेसु य काणगेसु य वणेसु य वणसंहेसु य वणराईसु य नदीसु य नदीकच्छेसु य जूहेसु य सगमेसु य वानीष्ठ य पोक्खरिणीसु य दीहियासु य गुंजालियासु य सरेसु य सरपंतियासु य सरसरपंतियासु य वैणयरेहिं दिन्नीवियारे बहूहिं हत्थीहि य जाव सर्खि सपरिवुढे वहुविहतरुपह्नवपडरपाणियतणे निव्भए निरुविवगो सुइंसुहेणं विहरसि । तए णं तुमं मेहा! अन्नया कयाइ पाउसंविरिसा-रचसरयहेमंतवसंतेसु कमेण पंचसु उऊसु समइक्कंतेसु गिम्हकालसमयसि जेडामूलमासे पायवघससमुद्धिएणं सुकतणपत्तकयवरमारुयसंजोगदीविएणं महाभयंकरेणं द्वयवहेण वणदवजालासंपलित्तेषु वणंतेसु धूमाउलासु दिसासु महावायवेगेणं संघिट्टएसु छिन्नजालेसु आवयमाणेसु पोझ-रुक्खेसु अंतो २ झियायमाणेसु मर्येकुहियविणहिकमियकेहमनईवियरग-न्द्रीणपाणीयतेसु वणंतेसु भिंगारकदीणकंदियरवेसु खरफरूसअणिद्ध-रिष्टवाहित्तिविदुमग्गेसु दुमेसु तण्हावसमुक्षपक्सपैयहियजिन्भतालुय-असंपुडियतुडपिक्सर्भघेसु सैसर्वेसु गिम्हिउण्ह्वायखरफरुसर्चंडमार्ययसुक-तणपत्तकयवरवाराछिभमंतदिन्नसंमंतसावयार्छमिगतण्हावद्धचिंधपट्टेसु गिरिवरेसु संबद्धर्एंसु तत्थ मियपसयसरीक्षिवेसु अवदाल्चियवयणविवर-निक्काल्रियग्गजीहे महंततुंवइयपुण्णकण्णे संकुचियथोरपीवरकरे ऊसिय-नंगूले पीणाइयविरसरडियसदेणं फोडयंतेव अंवरतलं पायदंदग्एणं कंपयंते-

क मेइणितळं विणिम्सुयमाणे य सीयारं सन्वंशो समंता विश्वविद्याणाई छिदमाणे रक्त्वसहस्साइं तत्य सुबद्द्गिण नोक्नयंते विणहरहेन्वं नरवरिंदे वायाइद्धेन्व पोर्पं मंडलवाएन्व परिन्ममंते अभिक्खणं २ लिंडनियरं पमुंचमार्णे २ बहूहिं हत्थीहिं य जाव सद्धिं दिसोदिसिं विप्पेलाइत्या । तत्य णं तुमं मेहा। जुण्णे जराजज्जरियदेहे आडरे झंझएँ पिवासिए दुब्बले किलंते नहसुइएं मूदिसाए सयाओ जूहाओ विप्पहूणे वणदव-,जार्कापारद्धे उण्हेण य तण्होए य छुद्दाए य परवसाहए समाणे भीए तत्थे तसिए उव्विगो संजायभए सन्वक्षो समंता आधावमाणे परिक्षावमाणे एगं चै णं मह सरं अप्पोययं पंकबहुलं क्षीतित्थिणं पाणियपाए ओइण्णे। तत्य ण तुमं मेहा! तीरमहगए पाणियं असंपत्ते अंतरा चेव सेयंसि निसण्णे । तत्थ णं तुमं मेहा ! पाणियं पाइस्सामि त्तिकट्टु इत्थं पसारेसि । से वि य ते इत्थे उदगं न पावंहें। तए णं तुमं मेहां! पुणरिव कायं पच्चुद्धरिस्सामि त्तिकट्टुं बिलयतरायं पंकंसि खुत्ते। तए णं तुमं मेहा ! अन्नया कयाइ एगे चिरनिर्क्जूढए गयवरजुवाणए सगाओ जुहाओ कर-चरणदंतमुसछप्पहारेहिं विप्परद्धे समाणे तं चेव महहहं पाणीयपाए समीयरइ। तए णं से कलभए तुमं पासइ २ तं पुन्ववेरं सँमरइ २ भासुरते रहे कुविए चंडिकिए मिसिमिसेमाणे नेणव तुमं तेणव उवा-गच्छइ २ तुमं तिक्खेहिं दंतग्रुसलेहिं तिक्खुत्तो पिष्टुओं उँच्छुमइ २ पुन्ववेरं निजाएइ २ इडुतुड्डे पाणीयं पियइ २ जामेव दिसं पावन्मूए तामेव दिसं पहिगए | तए णं तव मेहा ! सरीरगंसि वेयणा पाउन्म-उन्जंका विचला कक्लहा दुरहियासा पित्तन्जरपरिगय-सरीरे दाहनकंतीए यावि विहरित्थीं । तए णं तुमं मेहा ! तं उन्जलं नाव दुरिहयासं सत्तराइंदियं वेयणं वेदोधि सैवीसै वाससयं परमाउं पालइत्ता अट्टवसट्टवुइट्टे कालमासे कालं किया इद्देव जंबुद्दीवे २ भारहे वासे दाहिण हुँभरहे गंगाए महानईए दाहिणे कूछे विंस्रगिरिपायमूछे एगेणं मत्तवरगंधहत्थिणा एगाए गियवरकरेणूए कुच्छिसि गयकंछभए जिणए। तए ण सा गयक अभिया नवण्हं मोसाणं वसतमासां हि तुमं

पयाया। तप णं तुंमं मेहा । गञ्भवासाओ विष्पमुक्ते समाणे गयकछभग्र यानि होत्था रंतुप्पंळरत्तसूमाळए जासुमैणारत्तपारिज त्त्वयळक्लारससरस-कुंकुमसंभरागत्रण्णे इहे नियगस्य जूहवइणो गणियारकणेर्द्कोत्थहत्थी अणेगहत्थिसयसंपरिवृढे रम्मेसु गिरिकाणणेसु सुइंसुहेणं विद्रसि। तए णं तुमं मेहा उस्मुक्षवालभावे जोव्वणगमणुप्पत्ते जूहवइणा कालधम्मुणा संजुत्तेणं तं जूहं संयमेव पडिवज्जसि। तए णं तुमं मेहा! वणयरेहिं निन्व-त्तियनामधेक्जे नाव चल्त्वंते मेरुप्पमे हत्थिरयणे होत्था । तत्थ ण तुमं मेहा! सत्तंगपइहिए तहेव जाव पहिरूवे। तत्थ ण तुमं मेहा। सत्तसइयस्स जूहस्स आहेवचं जान अभिरमेत्था। तए णं तुम अन्नया कर्यांइ ग्निम्हकाल-भू समर्गांस जेद्वामूळे वणद्वजालापिकेतेसु वर्णवेसु धूमाउङ्गासु दिसासु जाव मंडलवाएव्व परिव्ममंते भीए तत्थे जाव संजायमए बहुई हत्थीहि य जाव कछभियाद्दि य सार्द्धं संपरिवुद्धे सन्वर्शी समता दिसोदिसी विप्पलाइत्था। वए णं तव मेहा । तं वणद्वं पासित्ता अयमेयारूने अज्झत्थिए जाव समु-प्पिन्जित्था - किं णं मन्ने मए अयमेयारूवे अग्गिसंभवे अणुभूयपुच्वे ? तए णं तव मेहा । छेस्साहिं विसुन्झमाणीहिं अन्झवसाणेण सोहणेणं सुभेणं परिणामेणं तयावरणिज्जाणं कम्माणं खञ्जावसमेणं ईहापोहमगगण-गवेसणं करेमाणस्स सन्निपुन्वे जाईसरणे समुप्पन्जित्था। तए णं तुमं मेहा ! एयमट्टं सम्मं अभिसमेसि – एव खळु मया अईए दोचे भवग्गहणे इहेव जंबुद्दीवे २ भारहे वासे वेयहृगिरिपायमूळे जाव तत्थ णं महया अय-मेयारूवे अग्गिसंभवे समणुभूए। तए णं तुमं मेहा! तस्सेव दिवसस्स पचावरण्हकालसमयंसि नियएणं जूहेणं सिद्धं समन्नागए यावि होत्था। वए णं तुमं मेहा । सत्तुस्सेहे जाव सन्निज्ञाईसरणे चडहते मेरुप्पमे नामं हत्थी होत्था । तए यं तुन्झं मेहा अयमेयारूवे अन्झत्थिए जाव समुष्प-जित्था – सेयं खळु मम इयाणिं गंगाए महानईए दाहि।णेझंसि कूर्छंसि विद्यगिरिपायमूळे दन्विगसंजायकारणहा सएणं जूहेणं महइमह्मृलयं मंडलं घाइत्तए त्तिकट्टु एवं संपेहेसि २ सुहंसुहेणं विहरासे । तए णं तुम मेहा । अन्नया कयाइ पढमपाउसंसि महानुहिकायंसि सन्निवइयांसि गंगाए महा- नुईए अदूरसामंते वहूहिं हत्थीहि जान फलिम्याहि य सत्तिहि य हत्थि-सएहिं संपर्विंडे एगं महं जीयणपरिमंडलं महइमंडलं घाएसि ज तत्थ तणं वा पत्तं वा फर्ड वा कंटए वा लया वा वही वा खाणुं वा रुक्खे वा खुंवं वा वं सन्वं तिक्खुत्तो आहुणिय २ पाएण उद्धरेसि हत्येणं गेण्हसि एगंते एडेसि। तण ण तुम मेहा । तस्सेन मंडलुस्स अदूरसामंते गंगाए गहानईए दाहिणिहे कुले विंझगिरिपायमूळे गिरीसु य जाव विद-रसि। तए णं तुमं भेहा! अन्नया कयाइ मन्झिमए वरिसारत्तंसि महावुट्टि-कायसि सनिवज्यंसि जेणेव से मंडले तेणेव उदागच्छसि २ टोघंमि मंडलं घाएषि 🤾 एवं चरिमवासारत्त्वि महावुद्दिकायंसि सन्निवयमाणसि जेणेव से मंडले तेणेव उवागन्छिस २ तचिप मंडलघायं करेसि ज तत्थ तणं वा वाव सुदंसुद्देण विदरास । अह मेहा ! तुमं गईदभाविन्म वदृमाणे कमेणं नलिणिवणविद्यंणगरे देमते कुंदलोद्धवर्द्धुयतुसारपवराम्म अइक्ते अधिणविगम्बसमयंमि पत्ते वियदृमाणे वणेसु वणकरेणु-विविद्दिन्न तयपसर्वधाओ तुम उउयक्रसुमंचामरकण्णपूरपरिमंडियाभि-रामो मयवस्विगमतकटतटिकिटिन्नगंधमदवारिणा सुरभिजाणयगंधो करेणुपरिवारिओ उउसर्मत्तजणियमोटो फाले दिणयरकरपयडे परिसोसिय-वहबरिमिरिएंरभीमतरवसाणिङ्जे भिंगाररवंतभेरवरवे नाणाविहपत्तकहतण-कयवरुद्धयप्रमारुयारुद्धनह्यलदुमगगे वाउलिदारुणतरे तण्हावसदोस-दूमियममतविविष्टन्यावयसमाउछे भीमदरिसणिन्जे षट्टते टार्रणांमि गिन्हे मात्रयबमपमरपसरियवियंभिषणं अन्भहियभीमभेरवरवष्पगारेणं महुधारा-पिंडयिनत्तनद्वायमाणधगधर्गेतसहुद्धण्णे दित्ततरमफुलिंगेणं धूममालावलेणं सावयमयतकरणेणं वणद्वेण जानुहालोवियनिरुद्धधूमंधफारभीओ आयवी-लोयमहततुंबद्यपुण्णकण्गो आकृत्यययोरपीवरकरो •भयवसभयंतदित्तन-यणो बेरोणं महामेहोन्व वायणोहियमहहरूवो जेण क्रओ तेण पुरा द्विग-भयभीयित्युरुण अवगयतणप्पास्तक्यो कस्तोहेसो टबिगसताणकारण-हा जेजेव महले तेजव पटारेस्य गमणाए। एफो ताव एम गमो। तए णं तुमं मेरा! अन्नता कयाइ क्ष्मेण पंचसु उऊसु समदक्षतेसु गिम्हकालसम- यांसि जेट्टामूळे मासे पार्यवर्ष्मुघंससमुँहिएणं जान संवृद्धिएसु मियपसुपांखि-सरीसिवेसु दिसीदिसिं विप्पछायमाणेसु तेहिं बहूहिं इत्थीहि य सिद्धं जेणेव से मडले टेणेव पहारेत्थ गमणाए। तत्थ णं अने बहवे सीहा य वग्घा य विगा य दीविया अच्छा तरच्छा पारासरा सियाला विराला सुणैझ कोला ससा कोकतिया चिन्ना चिछ्छा पुन्वपविहा अग्गिभयभिर्द्धुया एग्रायओ बि-छधम्मेणं विद्वर्ति। तए ण तुमं मेहा! जेणेव से मंडले तेणेव उवागच्छसि २ तेहि वहूहिं सीहेहिं जाव चिछ्छेहि य एगयओ बिछधम्भेणं चिद्रसि । तए ण तुर्मे मेहा ! पाएणं गत्तं कंडुइस्सामीतिकट्दु पाए उंक्खिते। तसि च ण अंतरंसि अन्नेहिं बळवंतिहिं सत्तेहिं पणोछिज्ञमाणे २ ससए अणुष्पविद्वे । तए णं तुमं मेहा ! गायं कंडुइत्ता पुणरवि पायं पर्डिनिक्खे-विस्सामि त्तिकट्टु त ससयं अणुपविद्व पासासि २ पाणाणुकंपयाए भूयाणुकपयाए जीवाणुकपयाए सत्ताणुकंपयाए से पाए अंतरा चेव संध।रिए नो चेव णं निखित्ते । तए णं तुमं मेहा । ताए पाणाणुकंपयाए जान सत्ताणुकपयाए संसारे परित्तीकए माणुस्साउए निबद्धे । तए णं से वणदेव अट्टाइज्जाइं राइंदियाइं त वणं झामेइ २ निट्टिए जनरए उनसंते विज्झाए यांवि होत्था। तए णंते बहवे सीहा य जाव विल्लखा य तं वण-दवं निद्धिय जान विज्ञायं पासंति २ अगिगभयविष्यमुक्ता तण्हाए य छुहाए य परवमाहया समाणा मंडळाओ पिंडनिक्खमंति २ सन्वओ समंता विप्पसरित्या । तए णं ते बहवे हत्थी जाव छुहाए य परब्भाहया समाणा तओ मडलाओ पिंडनिक्समंति २ दिसोदिसिं विप्पसरित्या । तए णं तुमं भेहा ! जुण्णे जराजञ्जरियदेहे सिढिछवछितयापिणिद्धगत्ते दुव्बछे किलंते जुंजिएँ पिवासिए अत्थामे अब्छे अपरक्कम्मे ठाणुंकैडे वेगेण विप्पसरिस्सामि त्तिकट्टु पाए पसारेमाणे विज्जुहए विव रेवेथाँगीरिपब्भारे धरणितल्सि सन्वंगोह सित्रवइए। तए णं तव मेहा! सरीरगंसि वेयणा पाउन्भूया उज्जला जाव दाहवक्षतिए यावि विहरसि । तए णं तुमं मेहा ! त उज्जल जाव दुरहियासं तिन्नि राइदियाइं वेयणै वेएमाणे विहरित्ता एगं वाससयं परमाउं पालइत्ता इहेव जंबुद्दीके २ भारहे ब्रासे रायगिहे नयरे सोणियस्स रन्नो धारिणीए देवीए कुच्छिपि कुमारत्ताए पच्चायाए। (34) तए ण तुमं मेहा ! आणुपुञ्चेणं ग्रन्भवासाओ निक्खंते समाणे उन्मुक्षवालभावे जोव्वणगमणुष्पत्ते मम अंतिए मुद्धे भवित्ता अगाराओं अणगारियं पन्वइए। त जह ताव तुमे मेहा! तिरिक्लजो-णियभावमुवैगएणं अपडिल्द्धसंमत्तरयणलंभेणं से पाए । पाणाणुकंपयाए जाव अंतरा चेव संधारिए नो चेव णं निक्खित्ते किमंगं पुण तुमं मेहा ! <u>इ</u>याणिं विपुळकुळसमुब्भवेणं निरुवहयसरीरपंत्तळद्धपंचिंदिएणं एवं उहाण-बल्रवीरियपुरिसगारपरकामसंजुत्तेणं ममं अतिए सुंढे भवित्ता अगाराओ अणगारिशं पन्वइए समाणे समणाणं निग्गंथाणं राओ पुन्वरत्तावरत्त-कालसमयांसि वाझणाए जान धम्माणुओगाचिताए य उच्चारस्स वा पास-वणस्य वा अइगन्छमाणाण य निगगच्छमाणाण य इत्थसंघट्टणाणि य नाव रयरेणुगुंडणाणि य नो सम्मं सहाँसे खमास तितिक्खास अहियासेसि १ तए णे तस्स मेहस्स अणगारस्स समणस्स ३ अंतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म सुमेहिं परिणामेहिं पसत्थेहिं अन्सवसाणेहिं छेसाहिं विसुन्समा-णीहिं तयावरणिज्ञाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापोहमगगणगेवसणं करे-माणस्स सन्निपुन्ने जाईसरणे समुष्पन्ने एयमह सम्मं अभिसमेइ। तए णं से मेहे कुमारे समणेणं ३ संभारियपुरुवजीईसरणे दुगुणाणीयसंवेगे आणंदैयंसुपुण्णमुद्दे हरिसवसधाराहयक्यंबकं पिव समूर्संसियरोमकृ्वे समणं ३ वंदइ नमंसह २ एवं वयासी – अज्जप्पिमिई ण मंते ! मम दो अच्छीणि मोत्तूणं अवसेसे काए समणाणं निग्गंथाणं निसद्दे त्तिकट्ड पुणरिव समणे ३ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी - इच्छामि णं भंते ! इ्याणिं दोच्चंपि सयमेव पन्वाबियं सयमेव मुंडावियं जाव सयमेव आया-रगोयरं जायामायार्वंत्तियं धम्ममाईक्खंतु । तए णं समणे ३ मेहं इमारं सयमेव पव्वावेइ जाव जायामायार्वेत्तियं धम्ममाइम्खइ - एवं देवाणु-प्पिया ! ग्रंतव्वं एवं चिट्ठियव्वं एवं भुंजियव्वं एवं मासियव्वं उद्घाय २ पाणाण भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमियव्वं । तए णं से मेहे समणस्त र अयमेयारूने धिम्मयं उनएसं सम्मं पिडविष्ट २ तह गच्छइ नाव संजमइ। तए ण से मेहे अणगारे जाए, इरियासिंद्रए अणगारवण्णको भाणियन्त्रो । तए ण से मेहे अणगारे समणस्स ३ अंतिए तहारूवाणं थेराणं सामाइयमाइयाणि एक्कारस अंगाई अहिन्नाइ २ बहुिह् छट्टडमद्संमदुवाछसेहिं मासद्धमासलमणेहिं अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। तए ण समणे ६ रायगिहाओ नयराओ गुणसिख्याओ चेईयाओ पिट-निक्लमइ २ बहिया जणवयविहारं विहरइ।

(35) तए णं से मेहे अणगारे अन्नया कयाइ समणं ३ वंद्द् नमंसइ २ एवं वयासी - इच्छामि णं भंते ! तुन्भेहिं अन्भणुत्राए समाणे मासियं भिक्खुपिंडमं उवसंपिक्क्ताणं विहरित्तए। अर्दासुह देवाणु-प्पिया । मा पडिबंधं । तए णं से मेहे अणगारे समणेगं ३ अन्भणुत्राए समाणे मासियं भिक्खुपडिम उवसपन्जित्ताणं विहरइ। मासिय भिक्खु-पाडिमं अहासुत्तं अहाकप्पं अहामर्गा सम्मं काएणं फासेइ पालेइ सोमेई तीरेइ किट्टेइ सम्मं काएणं फासेत्ता पाछित्ता सीभित्ता तीरेत्ता किट्टेता पुणरिव समणं ३ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी - इच्छामि णं भंते ! ु दुब्भेहिं अन्भणुन्नाए समाणे दोमासियं भिक्खुपाडिम उवसंपञ्जित्ताणं विद्दरित्तए । अहासुद्दं देवाणुप्पिया ! मा पहिवध । जहा पढमाए अभिलानो तहा दोचाए तचाए चउत्थाए पंचमाए छम्मासियाए सत्तमासियाए पढमसत्तरायंदियाए दोन्नं सत्तरायदियाए तईयं सत्तरा-चंदियाए अहोरायंदियाए वि एगराइंदियाए वि । तए णं से मेहे अण-गारे बारस भिक्खुपिडमाओ सम्मं काएण फासेत्ता पालेत्ता सोभेत्ता तीरेत्ता किट्टित्ता पुणरिव वंदइ नमंसइ २ एव वयासी - इच्छामि णं भंते ! तुब्भेहिं अब्भणुन्नाए समाणे गुणरयणसंवच्छरं तवोकम्म वव-संपिष्जित्ताणं विद्दित्तिए । अहासुहं देवाणुप्पिया <sup>।</sup> मा पिंडवधं । तए णं से मेहे अणगारे पढमं मास चउत्थंचडत्थेणं अणिक्खित्तेणं तबोकम्मेणं दिया ठाणुक्कुंडुए सूराभिमुहे आयावणमूमीए आयावेमाणे १तिं वीरा-सणेणं अवाउडेणं। दोच मासं छद्वंछद्वेणं अणिक्लित्तेणं तवोकम्मेण दिया ठाणुकुडुए स्राभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे रतिं वीरासणेणं

अवाउडेणं। तचं मासं अहमंअहमेणं अणिक्वित्तेणं तवीकम्मेणं दिया ठाणुक्कुहुए भूराभिमुद्दे आयावणभूमीए आयावेमाणे रत्तिं वीरासणेणं अवाउडेणं । चर्रुत्थं मासं दसमंदसमेणं अणिक्सित्तेणं तवोकन्मेणं दिया ठाणुक्कुडुर<sup>\*</sup> सूरााभेमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे रक्ति .वीरासणेणं अवाउडेणं । पंचमं मासं दुवाउसमेंदुवाउसमेणं अणिक्लित्तेणं तवो-कम्मेणं दिया ठाणुक्कुडुए सूराभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे रात्तें वीरासणेणं अवारहेणं । एवं खलु एएणं अभिलावेणं छहे चोदसमं २ . सत्तमे सोलसम २ अट्टमे अट्टारसमं २ नवमे वीसइमं २ दसमे बाबीस्हमं र श्वकारसमे चउव्वीसइमं २ बारसमे छव्वीसइमं २ तेर-समे अहावीसहम् २ चोइसमे तीसैंइमं २ पन्नरैसमे बत्तीसइमं २ सोलसमे चन्त्रीसइमं २ अणिविलत्तेणं तवोकम्मेणं दिया ठाणुक्कुडुए स्राभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे राचिं वीरासणेण य अवाउडएण य । तए णं से मेहे अगगारे गुणरयणसंवच्छरं तवीकम्मं अहासुत्तं जाव सन्मं काएण फासेइ पाछेइ साभेइ तीरेइ किट्टेड अहासुत्तं अहाकप्प जाव किट्टेता समण ३ वंदइ नमंसइ २ बहुहि छट्टहमद्समदुवालसेहिं मासद्धमासखमणेहिं विचित्तेहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणे विहरह।

(36) तए ण से मेहे अणगारे तेण उरालेण विपुलेणं सिस्तरीएणं पयत्तेणं पगिहिएणं कहाणेणं सिवेणं धन्नेण मंगहेणं उदाँगेणं उदारएणं उत्तमेणं महाणुभावेण तवोकम्मेणं सुके छुक्ले निम्मंसे किहि।किडियांभूए अद्विचमावणद्धे किसे धमणिसतए जाए यावि होत्था जीवजीवेणं गच्छइ जीवंजीवेणं चिद्वइ भास भासित्ता गिलाइ भास भासमाणे गिलाइ भासं भासिस्सामि ति गिलाइ। से जहानामए इगालसगाहिया इ वा कद्वसगिहिया इ वा पत्तसगिहिया इ वा तिर्लंसगिहिया इ वा एरंडकद्वसगिहिया इ वा वर्णहे दिन्ना सुक्का समाणी ससदं गच्छइ ससदं चिद्वइ एवामेव मेहे अणगारे ससद गच्छइ ससद चिद्वइ उवचिए तवेणं अविष्णं मंससोणिएणं हुयासणे ईव भासर्रासिपरिच्छन्ने तवेणं तेएणं तवतेयिसरीए अईव २ उवसोभेमाणे २ चिद्वइ। तेणं कालेणं २ समणे ३ महावीरे

आइगरे तित्थगरे नाव पुंच्वाणुपुंचि चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे सुइंसुहेणं विदरमाणे जेणामेव रायगिहे नयरे जेणामेव गुर्णसिटए चेइए तेणामेव प्रवागच्छइ २ अहापहिरूवं उगाई ओगिगिष्टत्ता सजमेणं तवसा अप्पाणं शवेमाणे विहरइ। तए णं तस्स मेहस्स अणगार्रस राओ पुरुवरत्तावरत्तकावसमयंसि धम्मजागरिय जागरमाणस्स शयमेयारुवे अन्झात्थिए जाव समुप्पिकात्था – एवं खलु अहं इमेणं उरालेणं तहेव जाव भासं भासिस्सामि ति गिलामि। तं अत्थि ता मे उद्घाणे कम्मे वले वीरिए पुरिसक्त्रारपरक्रमे सद्धा धिइ संवेगे तं जाव ता मे अस्थि उद्घाणे कम्मे ् बिं वीरिए पुरिसक्कारपरकामे सद्धा धिइ संवेगे जाव य मे ध्म्म्मयरिए धम्मोवएसए समणे ३ जिणे सुहर्स्थी विहरइ दाव मे सेय कह पाउप-भायाए रयणीए जाव जलते समणं ३ वंदिता नमंसित्ता समणेणं ३ अञ्भणुन्नायस्स समाणस्स सयमेव पंच महन्वयाई आरीहित्ता गोयमाइए समणे निग्गंथे निग्गंथीओ य खामेत्ता तहारूवेहिं कडाईहिं थेरेहिं सिद्धं विडलं पन्वयं सणियं २ दुरूहित्ता सयमेव मेहघणसन्निगास पुढविसिला-पट्टयं पिडेलेहित्ता संलेहेंणाझूसणाझूसियस्स भत्तापाणपिडियाइिन्खयस्स पाओवगयस्स काल अणवकखमाणस्स विद्दरित्ताए । एवं संपेद्देइ २ कल्ल जान जलते जेणेन समणे ३ तेणेन उनागच्छइ २ समणं ३ तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिण करेइ वंदइ नमंसइ २ नच्चासन्ने नाइदूरे सुस्सूस-माणे नमसमाणे अभिमुद्दे विणएण पंजलिउढे पञ्जुवासइ । मेदा इ समणे ३ मेहं अणगार एवं वयासी – से नूण तव मेहा । राओ पुन्वरत्तावरत्त-काळसमयांसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अयमेयारुवं अज्यत्थिए नाव समुप्पजित्था – एवं खलु अहं इमेणूं खरोलेणं नाव जेणेव ईह तेणेव हन्वमागए । से नूणं मेहा । अडे समडे १ हंता अत्थि । अहासुहं देवाणु-प्पिया! मा पहिंचें । तए ण से मेहे अणगारे समणेणं ३ अन्भणुन्नाण समाणे हट्ड जाव हियए उद्घाए उद्घेइ २ समणं ३ तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ वंदइ नमंसइ २ सयमेव पंच महिन्वयाई आरोहेइ २ गोयमाइ समणे निग्गथे निग्गंथीओ य लामेइ २ तहारुवेहिं कहाँईहिं

थेप्रेहिं सिद्धं विपुर्छं पन्वयं साणियं २ दुरुह्इ सयमेव मेहघणसन्निगासं पुढिविसिलापट्टैय पिंडलेहेइ २ उचारपासंवणभूमिं पिंडलेहेइ २ दुरुभसंथा-रगं संधरइ २ दब्भसथारगं दुरूहइ २ पुरत्याभिमुहे संपिछियंकैनिसण्णे करयळपरिगाहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजार्ले कट्टु एवं वयासी – नमोत्थु णं अरहंताणं नाव संपत्ताणं । नमोत्थु णं समणस्स नाव संपानिउकामस्स मम धम्मायरियस्स । वंदामि ण भगवंतं तत्थगयं इहगए पासड मे भगवं कुत्थगए इहगयं तिकट्टु वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी – पुन्वि पि ण मए समणस्स ३ अंतिए सन्वे पाणाइवाए पचक्लाए मुसावाए अदिन्ना-दाणे मेहुग्रो परिगाहे कोहे माणे माया छोहे पेज्जे दोसे कछहे अन्म-क्खाणे पेंसुन्ने परप्ररिवाए अरइरइ मायामोसे मिच्छादंसणसहे पच्चक्खाए । इयाणिं पि णं अहं तस्सेव अंतिए सञ्वं पाणाइवायं पचक्खामि सञ्वं **छसणपाणखाइमसाइमं चडिवहंर्पै आहारं पश्चक्खामि जावज्ञीवाए।** जंपि य इमं सरीरं इट्टं कंतं पियं जाव विविद्या रोगायंका परीसहोवसग्गा फुसंतीतिकर्ट्टु एथं पि य णं चरमेहिं ऊसासनीसासेहिं वोसिरामि त्तिकट्टु संबेहणाझूसणाझूसिए भत्तपाणपडियाइक्लिए पाओवगएं काळं अणव-कंखमाणे विहरइ । तए णंथेरा भगवंतो मेहस्स अणगारस्स अगिछाए वेया-वाडियं करेंति । तए णं से मेहे अणगारे समणस्स ३ तहारूवाणं थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाइं एकारस अंगाइं आहिजित्ता वहुपडिपुण्णाइं दुवा-ळसवरिसीई सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संरेहणाए अप्पाणं श्रोसेत्ता सिंह भत्ताई अणसणाए छेएता आलोइयपइडिकंते उद्धियसहे समाहिपत्ते आंणुपुन्वेणं कालगए। तए ण थेरा भगवंतो मेहं अणगारं आणुपुठवेणं काळगयं पासंति २ अिरिनिव्वाणवत्तियं काउस्सग्गं करेंति २ मेहस्स आयारमंडगं गेण्हंति विडलाओ पव्वयाओं सणियं २ पच्चो-रहांति २ जेणामेव गुणासळए चेइए जेणामेव समणे ३ तेणामेव उवा-गच्छंति २: समणं ३ वंदंति नमंसंति २ एवं बयासी - एवं खलु देवाणु-प्पियाणं अंतेवासी मेहे नाम अणगारे पगइभइए जाव विणीए। से ण देवाणुप्पिएहिं अञ्मणुत्राए सैमाणे गोयमाइए समणे निग्गंथे २ खामेत्ता

अम्हेर्हि सार्द्धि विपुछं पर्व्ययं सार्णयं २ दुरूहइ २ सयमेव मेघघणसन्निः गासं पुढविसिछं पिहछेहेइ २ भत्तपाणपिहयाइक्खिए अणुपुटवेणं कालगए। ऐस णंदेवीणुष्पिया । मेहस्स अणगारस्स आयारभडए।

(37) भंते । ति भगवं गोयमे समणं ३ वंदइ नमंसंइ २ एवं वयासी - एवं बालु देवाणुप्पियाणं अतेवासी मेहे नामं अणगारे । से ण मंते । मेहे अणगारें कालमासे कालं किया कहिं गए कहिं उववने ? गोयमा इसमणे ३ भगव गोयमं एवं वयासी - एवं खळु गोयमा । मम अंतेवासी मेहे नामं अणगारे पगइभइए जान निणीए। से णं तहारूनाणं थेराणं अतिए सामाइयमाइयाइ एकारस अंगाइं अहिज्जइ वारस भिक्छुपडि-माओ गुणरयणसंबच्छरं तवोकस्मं काएणं फासेत्ता <sup>जाव</sup> किट्टेता मए अन्मणुत्राए समाणे गोयमाइ थेरे खामेइ तहारूवेंहिं जाव विपुछं पव्वयं दुरूहइ दन्मसथारग संथरइ २ दन्मसंयारोवगए सयमेव पचमहन्वएं <del>उच्चारेड बारस वासाइं सामण्णपरियागं पाउणिक्त</del> मासियाए संलेहणाए अप्पाणं झूसित्ता सिंह भत्ताइं अणसणाए छेटेत्ता आलोइयपिंडकंते उद्वियसहे समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा उद्धं चंदिमसूरगहगण-नक्खत्ततारारुवाणं बहुइं जोयणाइं बहुईं जोयणसयाईं बहुईं जोयण-सहस्साई बहुई जोयणसंयसहस्साई वहूइ जोयणकोडीओ वहूँइ जोयण-कोडाकोडीओ उडुं दूरं उप्पइत्ता सोहम्मीसाणसणकुमारमाहिदवं भेळतगमहा-सुक्ससहस्साराणयपाणेयारणच्चुए तिण्णि य अद्वारस्रत्तरे गेवेज्जविमाण-वाससए वीइवइत्ता विजए मैहाविमाणे देवत्ताए उववन्ने । तत्थ णं अत्थे-गइयाण देवाणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पत्रत्ता । तत्थ णं मेहस्स वि देवस्स तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पन्नता । एस णं भते । मेहे देवे ताओ देवछोयाओ आडक्खएण ठिइक्खएणं भवक्खएणं अणंतरं चयं चइत्ता कहिं गच्छिहिइ कहिं उवविजिहिइ ? गोयमा ! महाविदेहे वार्से सिन्झिहिइ बुन्झिहिइ मुचिहिइ परिनिन्वाहिइ सन्वदुक्खाणमंतं काहिइ 📙

एवं खळु जंबू । समणेणं जाव संपत्तेणं अप्पोपार्छभानिमित्तं पढमस्स नायञ्झयणस्स अयमद्वे पन्नत्ते त्तिवेमि ।

॥ पढम अज्झयणं समत्त ॥

## || बीयं अब्झयणं |[

- (38) जह णं भंते । समणेणं जाव संपत्तेणं पटमस्स नायुक्सयणस्स अयमहे पन्नते । एवं खलु जंवू । तेणं कालेणं २ रायिगहे नामं नयरे होत्था वण्णको । तत्यं णं रायिगहर्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरियमे दिसीमाए गुणसिलए नामं चेहए होत्था वण्णको । तस्स णं गुणसिलयस्स चेहयस्स अदूरसामते एत्थ णं महं एगं जिण्णुक्जाणे यावि होत्था विणडदेवडले पैरिसिडियतोरणघरे नाणाविहगुच्छगुम्मलयाविलवच्छच्छाइए अणेगवालस्यसंकणिको यावि होत्था । बस्स णं भग्गक्वस्स अदूरसामते एत्थ णं महं एगे मालुयाकच्छए यावि होत्था । तस्स णं भग्गक्वस्स अदूरसामते एत्थ णं महं एगे मालुयाकच्छए यावि होत्था किण्हे किण्होभासे जाव रम्मे महामेह-निउरंबभूए बहूहिं रुक्लेहि य गुच्छेहि य गुम्मेहि य लयाहि य विश्व हि य संच्छने पिलच्छन्ने अंतो झुसिरे बाहिं गंभीरे अणेगवालस्यसंकणिजे यावि होत्था ।
- (39) तत्थ णं रायिगहे नयरे धंणे नामं सत्थवाहे अहे दित्ते नाव विवलसत्तपाणे । तस्स णं धणस्स सत्थवाहस्स भद्दा नामं भारिया होत्था सुकुंमालपाणिपाया अहीणपिडपुण्णपंचिदियसरीरा लक्खणवंजणगुणो-ववेया माणुम्माणप्पमाणपिडपुण्णसुजायसन्वगसुंदरंगी सिससोमागारा कंता पियदंसणा सुरूवा करयलपिरिमयितविलयमञ्झा कुंडलुल्लिहियगंड-लेहा कोमुइयरयणियरपिडपुण्णसोमवयणा सिंगारागारचाकवेसा नाव पिडरूवा वंद्या अवियालरी जाणुकोप्परमाया यावि होत्था।
- (40) तस्स णं धणस्स सत्थवाहस्स पंथए नामं दासचेहे होत्था सन्वंगसुंदर्गे मंसोवचिए बालकीलावणकुसले यावि होत्था। तए णं से धणे सत्थवाहे रायगिहे नयरे वहूणं नगरनिगमसे हिसत्थवाहाणं अहार-ससेणिप्पसेणीणं बहूसु कलेसु य कुहुंवेसु य जाव चक्खुभूए यावि होत्था नियगस्स वि य णं कुहुंवस्स बहूसु कल्जेसु जाव चक्खुभूए यावि होत्था।
  - (41) तत्थ णं रायगिष्टे नयरे विजए नामं तकरे होत्या पावे

चडालरूवे भीमतरर्रहकमी आरंतियादित्तरत्तनयणे ग्रारफर्ममुमहाद्यीगगम-वीभच्छदाढिए असपुडियउट्टे उद्भुयपर्डण्णलवतमुद्गण भगरराहुनण्णे निर-णुकोसे निरणुताचे दारुणे पर्डमए निसमइए निरणुकपे अद्गीव एगत-दिहीए खुरेंव एगतधाराण गिद्वेव आमिमतिहन्छे अग्रिमिन मैंब्नभागी जलमिव सर्व्यगाही उक्षचणवचणमायानियडिकूडक्रतटगाँउमपओग-बहुछे चिरनगरविणट्टदुटसीलायारचिरत्ते जूयप्पमगी मन्जापमगी भोज्ज-प्यसगी मंसप्पसंगी दारुणे हिययदारण माहिमण मिनन्छेगण उनिहर्षु विस्संभवाई आलीयगतित्थभेयलहुहत्थमपउत्ते परस्म दन्वहरणमि निम अणुबद्धे तिन्ववेरे रायगिहस्स नगुरस्स बहूणि अउँगमणाणि य°निग्ग-मणाणि य वाराणि य अववाराणि य छिडीओ य गढीओ ग नगर-निद्धमणाणि य सवदृणाणि य नित्रवदृणाणि य ज्यंगलगाणि य पाणा-गाराणि य वेसागाराणि य तकरहाणाणि य तकरघराणि य सिनाउगाणि य तिगाणि य चडकाणि य चचराणि य नागघरै।णि य भूयपागाणि य जक्खदेउलाणि य सभाणि य पवाणि य पणियमालाणि य सुन्नगराणि य आभोएमाणे मग्गमाणे गवेसमाणे वहुजणस्म छिद्देमु य विसमेसु य विहुरेसु य वसणेसु य अञ्भुदण्सु य उस्सवेमु य पमवेमु य तिहीसु य छणेसु य जन्नेसु य पन्वणीसु य मत्तपमत्तरम य विन्यत्तस्म य वाडळस्स य सुद्दियस्स य दुद्दियस्स य विदेमत्थस्स य तिप्वत्रसियस्म य मग्गं च छिदं च विरह च अंतर च मग्गमाणे गवेममाणे एव च ण विहरइ बहिया वि य ण रायगिहम्स नगरस्स आगमेसु य उज्जाणेसु य वाविपोक्खरणीदीहियागुंजालियांसरपतियसरसरपतियामु य जिण्णुज्जा-णेसु य भग्गकूवएसु य माछयाकच्छण्सु य सुसाणेसु य गिरिकदर-लेणडवहाणेसु य वंहुजणस्स छिदेसु य जाव एव च ण विहुरइ ।

(42) तए णं तीसे भद्दाए भारियाए अत्रया कयाइ पुव्वरत्तावरत्त-कालसमयंसि कुडुवजागरियं जागरमाणीए अयमेयारूवे अज्याद्यिण जाव समुप्पन्जित्था — अह धणेणं सत्थवाहेण सद्धि वहूंणि वासाणि सहफरिस-रसरूवाणि माणुस्सगाइ कामभोगाई पच्चणुव्भवमाणी विहरामि नो चेव

णुं अहं दारगं वा दारियं वा पंयामि । तं मन्नाओ णं ताओ अम्म-याओ जाव सुँछद्धे णं माणुस्सए जम्मजीवियफले तासि अम्मयाणं जासि मन्ने नियगकुन्छिसंभूयाइ थणदुद्धछुद्धयाइ महुरसमुद्धवगाइं मम्मण-पर्यपियाइं थेणमूली कक्लदेसभागं अभिसरम।णाइं मुद्धयाइ थगयं पियति तओ य कोमलकमलोवमेहि इत्थेहिं गिण्हिऊण उच्छगे निवेसियाइ देंति समुहावए पिए सुमहुरे पुणो २ मजुळापभणिए। अहं णं अधन्ना अपुण्णा अकयलक्षणा एत्तो एगमवि न पत्ता । तं सेय मम कल नाव जलंते धणं सत्थवाहं आपुच्छिता धणेण सत्थवाहेण अन्भणुत्राया समाण्ड्रे सुबहुं•विपुल असणं ४ उवक्खडावेत्ता सुवहुं पुष्फगधमहालंकार गद्दाय बहूँ हिं मिन्तनाइनियगसयणसर्वैधिपरियणमहिलाहिं सिद्धिं संपरि-वुडा जाइं इमाइं रायगिहर्सं नयरस्य बहिया नागाणि य भूयाणि य जन्खाणि य इंदाणि य खंदाणि य रुद्दाणि य सिवाणि य वेसमणाणि य तत्थ णं बहूण नागपिंदमाण य जाव वेसमणपिंदमाण य महरिहं पुष्फ-चाणिय करेत्ता जर्त्रुपायपाडियाए एवं वइत्तए - जइ ण अहं देवाणु-प्पिया । दारगं वा दारिगं वा पेयायामि तो ण अहं तुन्मं जाय च दायं च भायं च अक्खयणिहिं च अणुबह्वेमि त्तिकट्दु वैवाइयं उवाइत्तेषः। एवं सपे-हेइ २ कड़ नाव जलंते जेणामेव घणे संत्थवाह तेणामेव ज्वागच्छइ २ एवं वयासी-एवं खलु अहं देवाणुप्पिया ! तुन्भेहि सर्द्धि वैहूइ वासाइं जाव रेंति समुहावए सुमहुरे पुणो २ मजुल्एपभणिए <sup>।</sup> तं ण अहं अहन्ना अपुण्णा अकयलक्खणा एत्तो एगमवि न पत्ता । तं इच्छामि णं देवाणुपिया । तुन्मेहिं अन्मणुनाया समाणी विपुछं असणं ४ जाव अणुवह्वेमि र्ववाइयं करित्तए । तए णं घणे सत्थवाहे भइ भारियं एवं वयासी – ममं पि य ण देवाणुष्पिए! एस चेव मणोरहे – कहं णं तुमं इसरमं वा दारियं वो पयाएडजासि भद्दाए सत्थवाहीए एयमट्टं अणुजाणइ। तए णं सा भद्दा संत्थर्वाही ध्रणेणं सत्थवाहेण अञ्भणुन्नाया समाणी इंड नाव हियया विपुछ असँगं ४ उवक्रैंडावेइ, २ सुबहुं पुष्फर्गर्धमहालकारं गेण्हइ २ सवाओ गिहाओ निर्माच्छ है र रायगिहं नयरं मञ्झेमन्झेणं निर्माच्छ इ २ जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवागन्छड २ पुक्तारिणीए तीरे सुबहु पुष्फ जाव महालंकार ठवेड २ पुक्तवरिणि ओगाहेड २ जलमञ्जूण फरेड जल-किडुं करेड २ ण्हाया कयवलिकम्मा उद्यपर्डमाडिगा जाड तर्थ उपलाड जाव सहस्मीपत्ताइ गिण्हड २ पुक्तारिणीओ पन्चोकहड २ तं पुर्फवत्य-गंधमल गेण्हड् २ जेणामेव नागघरण जाव वेसमणघरण •य तेणामेव उवागच्छइ २ तत्थ ण नागपडिमाण य जाव वेसमणपडिमाण य आलोग पणामं करेड डीसे पच्चुन्नमइ २ लोमहत्थग परामुमड २ नागपिड-माओ ्य जाव वेसमणपंडिमाओ य लोमहत्थेण पमज्जड उदगयागण अन्भुक्खेड २ पम्हलसूमालाए गवकामाडण गायाड लहेड २ महिन्ह वत्थारुहण च महारुहण च गर्वारुहण च चुण्णारुहण च नण्णारुहण च करेइ २ धूव डहइ २ जन्नुपायपडिया पजलिउँडा एप वयासी – जइण अह दारग वा दारिय वा पयामि तो ण अरु जाय च जार अणुबहेमि त्तिकट्टु उवाइय करेड २ जेणेव पाम्परिणा तेणेप उवा-गच्छइ २ विपुल असण ४ आमाण्माणी जाउ विहरइ जिमिय जाव सुइभूया जेणेव सर गिहे तेणेव उवागया । अदुत्तर न ण भदा सत्यवारी चाउदसहमुद्दिष्टपुण्णमासिणीसु विपुल असण ४ उवक्त्यटेउ २ वहवे नागा य जाव वेसमणा य जैवायमाणी नमसमाणी जार एव च ण वितरः।

(41) तए ण सा भद्दा मत्यवाही अन्नया न्याट केणट कालत-रेणं आवन्नसत्ता जाया यावि होत्या। तण्ण तीमे भद्दाण् मत्यवाहीण् दोसु मासेसु वीइक्कतेसु तईए मासे वट्टमाणे डमेयारूवे दोहले पाउटभूण — धन्नाओ ण ताओ अम्मयाओ जाव कयलक्दराणाओ ताओ अम्मयाओ जाओ णं विउल असण ४ सुबहुय पुंष्फ्रगधमहालंकार गहाय मित्तनाड-नियगसयणसवाधिपरियणमहिलियाहि य सिद्ध सपरिवृद्धाओ रायगिहं नयरं मज्द्दांमज्द्रोण निग्गच्छंति २ जेणेव पुक्तिरिणी तेणेव उवागच्छंति २ पाक्रस-रिणी ओगाहेति २ ण्हायाओ कयविकम्माओ सन्त्रालकारित्र मुसियाओ विपुलं असणं ४ आसाएमाणीओ जाव पेडिमुजेमाणीओ दोहल विणिति। एवं संपेहेइ २ कक्क जाव जलते जेणेव धणे सत्थदाहे तेणेव उन्नगक्छइ २ धणं सन्थवाहं एवं वयासी – एवं खलु देवाणुप्पिया । मम तस्स गब्भस्स नाव विणेति'। तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया । तुन्भेहिं अन्भणुत्राया समाणी जान विद्दरित्तर । अहासुहं देवाणुप्तिया <sup>।</sup> मा पडिनधं । तर णंसा भद्दा धणेण संश्ववाहेणं अन्भणुन्नाया समाणी हड्डा जाव विपुर्छ असण ४ जान उद्घपडसाँडगा जेणेन नागघरए जान धून डहइ २ पणामं करेइ २ जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छइ। तए णं ताओ मित्तनाइ नाव नुगरमहिलाओ भद्दं सत्थवाहिं सन्वालकारविभूसियं करेंति। तए णं सा भद्दा सत्थवाही ताहिं मित्तनाइनियगसयणसेंबंधिपरियणनगरिमहि-लियाहि सार्द्धे तं विपुलं असणं ४ जान परिमुंजेमाणी दोहलं विणेइ २ जामेव दिसं पाद्धभूया तामेव दिसं पडिगया। तए ण सा भद्दा सत्थ-वाही संपुण्णदोहळा जाव तं गब्भं सुहंसुहेणं परिवहइ । तए णं सा भदा सत्थवाही नवण्हं मासाणं बहुपिं पुणाणं अद्धहमाण य राइंदियाणं सु-क्कमालपाणिपाय नाव दरिगं पयाया । तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो पढमे दिवसे जायकम्मं करेंति २ तहेव जाव विपुछं असणं ४ उवक्ख-डावेंति २ तहेव मित्तनाइनियगं भोयावेत्ता अयमेयारूवं गोण्णं गुण-निष्फन्नं नामधेकं करेंति – जम्हा ण अम्ह इमे दारए बहूणं नागपांड-माण य जान वेसमणपाडिमाण य उवाईंयळढे त होर्ड णं अम्हं इमे दारए देवदिन्ने नामेणं । तए ण तस्स दारगस्स अम्मापियरो नामघेजं करेंति देवदिन्ने ति । तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो जायं च दायं च भायं च अक्खयनिहिं च अणुवहूंति ।

(42) तए ण से पंथए दासचेडए देवदिन्नस्स दारगस्स बालग्गाही जाए। देवदिन्न दारगं कडीए गेण्डइ २ बहुहि डिंमएहि य डिंमियाहि य दारएहि य द्यारियाहि य कुमारएहि य कुमारियाहि य सार्द्ध संपरिवुडे अभिरमइ। तए णं सा भद्दा सत्थवाही अन्नया कथाई देवदिन्नं दारयं ण्हायं कयविलक्षम्म कथकोडयमंगलपायच्छित्तं सन्वालंकारिवभूसियं करेइ २ पंथयस्स दासचेडगस्स हत्थगांसि दलयइ। तए णं से पंथए दासचेडए भद्दाए सत्थवाहीए हत्थाओ देवदिन्नं दारगं कडीए गेण्हइ २

सयाओ गिहाओ पडिनिक्सगइ बहूहि डिभण्हि य जार् कुमारियाहि य साद्धं सपरिदुढे जेणेव रायमगो तेणेव उपागन्छ २ देवदिन्न द्वारग एगते ठावेइ २ वहूहि डिभएहि य जार कुमारियाहि य मार्दि संपरिवुडे पंमत्ते यावि विहरड । इम च ण विजय तक्तरे रीयगिहम्म नगरस्स वहूणि•वाराणि य अववाराणि य तहेव जार आभोर्णगाणे मग्गे-माणे गर्वसमाणे जेणेव देवदिन्ने दार्ण तेणेव उवागन्छ २ तेयदिन दारगं सन्वालकारविभूसिय पासङ २ देवित्रम्म दारगम्म आभरणाः लंकारेसु मुच्छिए गढिए गिद्रे अज्झोववज्ञे पथग दामचेट पमन पामर २ दिसालोय करेइ २ देवदिन डाग्ग गेण्डड २ करगर्मि अहियावेड २ उत्तरिक्जेण पिहेइ २ सिग्घ तुरिय चयल बेउय गयगितम्म नगरसम अवद्रिणं निगाच्छड २ जेणेव जिण्युन्जाणे जेणेय भगाहूबण तेणेय <del>खवागच्छइ २ देवदिनं</del> दारय जीवियाओं वयरोवेउ २ आभरणालकार गेण्हइ २ देवादित्रस्स वारगस्य सरीरं निष्पाण निन्चेट जीवाविष्पजढ भग्गकूवए पक्खिवड २ जेणेव मालुयाकन्छण तेणेव उवागन्छ २ माछुगांकच्छर्यं अणुप्पविसड २ निरचले निष्करे तुमिणीए दिवम खवेमाणे चिद्रइ।

(43) तए णं से पथण टामचेडे तंओ मुहुत्ततरम्म जेणे देविदेशे दारए ठिवए तेणेव उवागच्छड २ देविदिश टारग तिम ठाणंसि अपाम-माणे रोयमाणे कंदमाणे देविदिश्वस्स टारगस्स सव्वओ समता मगणागवेसणं करेइ २ देविदिश्वस्स दारगस्स मत्वओ समता मगणागवेसणं करेइ २ देविदिश्वस्स दारगस्म कत्थड मुंड वा सुउ वा पंजित्त वा अन्तभमाणे जेणेवं सए गिहे जेणेव घणे सत्थवाहे तेणेव उनागच्छइ २ घणं सत्थवाह एवं वयासी — एव रालु-सामी । भद्दा सत्थवाही देविदेश दारयं णहायं जाव मेम हत्थे दलयइ । तए णं अह देविदेश टारय कडीए गिण्हामि जाव मगगणगवेसण करोमि । तं न नज्जड ण सामी । देविदेशे दारए केणइ नीएं वा अविहए वा अंक्तित्ते वा पायविद्य धणस्स सत्थवाहस्स एयमद्वं निवेदेड। तए ण से घणे सत्थवाहे पथयस्स दासचेड-गस्स एयमद्वं सिवेदेड। तए ण से घणे सत्थवाहे पथयस्स दासचेड-गस्स एयमद्वं सिवेदेड। तए ण से घणे सत्थवाहे पथयस्स दासचेड-गस्स एयमद्वं सिवेदेड। तए ण से घणे सत्थवाहे पथ्यस्स दासचेड-

फास्णियत्ते व चंपगपायवे धसत्ति धरणीयलंसि सव्वंगेहिं सन्निवइए | तए णं से धर्णे सत्थवाहे तओ भुंहुत्तंतरस्स आसत्थे पचागयपाणे देव-दिन्नस्स दार्गस्स सन्वओ समंता मग्गणगवेसणं करेइ देवदिन्नस्स दार-गस्स कत्थई सुँइ वा खुँई वा पवर्चि वा अछभमाणे जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ महत्थं पाहुडं गेण्हइ २ जेणेव नगर्गात्तिया तेणेव खवागच्छइ २ तं महत्थं पाहुड उवणेइ २ एवं वयासी—ं एवं खळु देवाणु-प्पिया । मम पुत्ते भहाए भारियाए अत्तए देवदिन्ने नाम दारए इट्रे जाव . उंत्ररपुष्कं पिव दुझहे सवणयाए किमग पुण पासणयाए । तए ण सा भहा भारिया देवादिन दारगं ण्हायं सञ्वालंकारविभूसियं पंथगस्स इत्थे दलाइ जान पायनहिए तं. सस निनेदेइ । त इच्छामि णे देनाणुप्पिया <sup>।</sup> देनदिन्नस्स दारगस्त सन्वओ समंता मग्गणगवेसणं कयं । तए णं ते नगरगोत्तिया धणेणं सत्थवाहेणं एव वृत्ता समाणां सन्नद्धवद्धकंवया उप्पीलियसरासण-पहिचा जान गहिचाउहपहरणा घणेणं सत्थनाहेण सिद्धं रायागेहस्स नगरस्स बहूणि अइगमणाणि य नान पवासु य मगगणगवेसणं करेमाणा रायगिहाओ नगराओ पडिनिक्खमति २ जेणेव जिण्लुब्जाणे जेणेव भग्गकूवए तेणेव ख्वागच्छंति २ देवदिन्नस्स दारगस्स सरीरगं निप्पाणं निचेहं जीवंविष्पजढं पासंति २ हा हा अहो अकन्जमित्तिकट्टु देव-दिन्न दारगं भगगकूवाओ उत्तारेंति २ धणस्स सत्थवाहस्स हत्थे दळयंति।

(44) तए ण ते नगरगुत्तिया विजयस्स तक्करस्स पयमैग्गमणु—
गच्छमाणा २ जेणेव माळुयाकच्छए तेणेव उवागच्छंति २ माळुयाकच्छगं अणुप्पविसंति २ विजयं तक्करं ससक्तं सहोढं सगेवेज्ज जीवगगहं गेण्हंति २ अहिमुहिजाणुकोप्परपहारसंभगमिह्यगत्त करेंति २
अवओडगवंधण करेंति २ देवित्रस्त दारगस्स सव्ये आभरणं गेण्हंति २
विजयस्स तक्करस्स गीवाए बंधित २ माळुयाकच्छगाओ पिडिनिक्खमिति २ जेणेव रायगिहे नयरे तेणेव उवागच्छिति २ रायगिहं नयरं
अणुप्पविसति २ रायगिहे नयरे सिंध।डगितगचउक्कचच्चरमहापहपहेसु
कसप्पहारे य ख्यापहारे य छिवापहारे य निर्वायमाणा २ छारं च

धूळि च कयवरं च उविर पिक्तरेमाणा २ महया २ सहेणं उग्वोसेमाणा एव वयित — एस णं टेवाणुप्पिया । विजए नाम तसरे जाव गिद्धे वित्र आमिसभंक्षी गाळघायए वालमारए। त नो ग्वळु टेवाणुप्पिया ! एयस्स केई राया वा रायमेचे वा अवरज्झड नंत्रत्थ अपणो मयाइ कम्माइं अवरज्झंति त्तिकट्टु जेणामेव चारगमाला तेणामेव उँवागच्छीत २ हिडवंधणं करेंति २ भत्तपाणिनरोह करेति २ तिमझ कमप्पहारे य जाव निर्वाएमाणा २ विहरति। तण्ण से धणे मत्यवाहे मित्तनाइनिय-गसविष्पिरियणेणं साद्ध रोयमाणे जान विलवमाणे टेविटेन्नस्म टार-गस्स सरीरस्स महया इङ्गीभक्षारममुद्रण्ण नीहरण करेति वहूं दे लेडियाड मयिकचाइ करेति २ केणड कालतरेण अवगयमोण जाम यापि होत्या।

(45) तए ण से धणे सत्यवाहे अन्नया कयाउ लह्मयामि राया-वराहसि सपछत्ते जाए याचि होत्था। तेण ण ते नगरगुत्तिया धण सत्य-बाह गेण्हति २ जेणेव चार्रा तेणेव उवागन्रजीत २ चीरग अणुप-वेसति २ विजएणं तकरेण साद्ध गगयओ हटियंधण कॉति । तण ण सा भद्दा भारिया कह जाव जलते विपुल अमण ४ उवक्षेटें २ भीयण-पिडए करेइ २ भोर्यणाई पक्लियङ लिउयमुद्दिय करेउ २ एगं च मुगीस-बारिपाडिपुण्ण दगवारय करेड २ पथय दामचेड महावेइ २ गर्व वयासी – गच्छर्रं णं तुम देवाणुप्पिया । इम विपुल अमण ४ गुराय चारग-सालाए वणस्स सत्थवाहस्स उवणिहि । तण् ण से पथण भद्दाण सत्थ-वाहीए एवं वुत्ते समाणे हटुतुट्टे त भायणपिटग त च सुरभिवर्गारि-पिंडपुण्ण वारयं गेण्हइ २ सयाओं गिहाओं पिंडनिक्यमंड २ राय-गिहं नगर मञ्झंमञ्झेण जेणेव चारगसाला जेणेव धणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ २ भोर्यंणिपाडिय ठावेइ २ र्डंझ्छेउ २ भोर्यंण गेण्डइ २ भायणाइ घोवेइ २ हत्यसोय टलयड २ धण सत्यवाह तेण विपुछेण असणेणं ४ परिवेसेइ। तण ण से विजण तक्करे घण सत्थवाह एक वयासी-तुब्मे णं देवाणुष्पिया । मम ण्यांश्री विपुलाओ असणाओ ४ सविभाग करेहि । तए ण से धणे सत्थवाहे विजय तंपर एव वयीसी - अवियाड अहं विजया <sup>।</sup> एयं विपुछं असणं ४ कागाणं°वा सुणगाणं वा दछएजा र्वक्रहियाए वा णं छड्डेन्जा नो चेव णं तव पुत्तघायगस्स पुत्तमारगस्स अरिस्स नेरियस्स पैहिणीयस्स पचामित्तस्स एचो विपुलाको अर्सणाओ ४ सविभागं फरेडजामि। तए णं से घणे सत्यवाहे तं विपुछं असणं ४ आहा-रेइ २ तं पंथगं पिडविसज्जेइ। तए णं से पंथए दासचेडे नं भोयणपिर्टंग गिण्हइ २ जामेव दिसि पाउब्मूए तामेव दिसिं पडिगए। तए णं तस्स धणस्स सत्थवाहस्स तं विपुछं असणं ४ आहारियस्स समाणस्स उचार-पासवणे णं उन्वाहित्या । तए णं से धणे सत्थवाहे विजयं तकरं एवं वयासी - एहि ताव विजया । एगंतमवक्तमामो जेणं अहं उचारपासवणं परिहवेमि । तए ण से विजए तकरे धणं सत्थवाहं एवं वयासी – तुब्भं देवाणुप्पिया <sup>।</sup> विपुळं असणं ४ आहारियस्स अतिथ उचारे वा पासवणे वा। ममं णं देवाणुप्पिया । इमेहिं बहूहि कसप्पहारेहि य नाव छया-पहारेहि य तण्हाए य• छुहाए य परव्भवमाणस्स नत्थि केइ उचारे वा पासवणे वा । तं छंदेण तुमं देवाणुप्पिया । एगते अवक्रमित्ता उचा-रपासवर्ण परिईंबेहि । तए ण से धणे सत्थवाहे विजएणं तक्करेणं एवं वुत्ते समाणे तुसिणीए संचिद्वइ। तए णं से घणे सत्थवाहे मुहुनंतरस्स बिलयतरागं उचारपासवणेणं उन्वाहिज्जमाणे विजयं तक्करं एवं बयासी-एहि ताव विजया <sup>। जाव</sup> अवक्रमामो । तए णं से विजए धणं सत्थवाह एवं वयासी - जइ णं तुमं देवाणुरिपया । ताओ विपुलाओ असणाओ ४ संविभाग करेहि तओ हं तुब्भेहिं साद्ध एगंतं अवक्रमामि । तए णं से धणे सत्थवाहे विजयं एवं वयासी — अहं णं तुन्मं ताओ विपुछाओ असणाओ ४ संविभागं करिस्सामि। तए प्रां से विजए धणस्स सत्थवाहस्स एय-महं पडिसुणेइ। तए णं से विर्जंए घणेणं सिद्धं एगैते अवक्रमइ उच्चार-पासवणं परिक्रुंपेइ आयंते चोक्खे परमसुइसूए तमेव ठाणं उवसकमित्ताणं विहरइ । तृष् णं सा भदा कहं जाव जलंते विपुलं असणं जाव परिवे-सेइ। तए ण से धणे सत्थवाहे विजयस्स तकारस्स ताओ विपुळाओ असणाओ ४ संविक्षाणं करेई। तए णं से भणे सत्यवाहे पंथणं दासचेडं विसन्जेइ । तए ण से पंथए भोयणिष्डंय गहाय चारगसालाओ पिट्ट-निक्छमइ २ रायगिह नयर मन्झमन्झेण जेणेव मण गिर्ह जेणेन भदा सत्थवाही तेणेव उवागच्छद २ भद्द सत्थवाहिणि एव वयासी – एव रासु देवाणुप्पिए। धणे सत्थवाहे तव पुत्तवायगरम जाव पद्मामित्तस्म ताओ विपुलाओ असणाओ ४ सविभाग करेड ।

(46) तए ण सा भद्दा सत्यवाही प्रथमस्म दासचेडगम्म अतिए एय-मद्रं सोच्चा आसरुत्ता रुद्धा नाव भिमिमिमेमाणी वणस्म मत्यवाहम्म पञ्जासमावज्ञाइ । तए ण से वणे सत्यवाह अन्नया क्याइ भित्तनाइ-नियगसयणसवधिपरियणेण सम्ण य अत्यमारेण रायकर्डजाओ अप्पाण मोयावेइ २ चारगसालाओ पडिनिक्नमा २ जेंगेय, अलकारियमभा तेंशेव ख्वागच्छइ २ अलकारियकम्म करावेड २ जेणेव पास्पारिणी तेणेव जवागच्छइ २ अहं बोयमेट्टिय गेण्डंड पोक्त्यरिणी ओगाहर २ जल्ड-मज्जण करेड् २ ण्हाण कयविकारमे जाव रायिक नगर अगणपविसार २ रायगिहस्स नगरस्स मञ्झमञ्झेण जेणेव साग गिहे तेणेव पहारेत्य गम-णाए । तए ण वण सत्थवाह ण्डजमाण पासित्ता रायगिहे नयरे बहुवे नियगसेद्रिसत्थवाहपभिड्ञो आढति परियाणति समारेति सम्माणति अन्युर्हेति सरीरकुसक्षीक्त मपुन्छति । तण ण ने वणे मत्थवारे जणेवे सण गिहे तेणेव उवागच्छइ। जावि य मे तत्थ वाहिरिया परिमा भेवः तजहा – दासा इ वा पेस्सा इ वा भियंगा इ वा भाडाव्या उ वा मा वि य ण घण सत्यवाह एङ्जमाण पासइ २ पायवाटिया रोमक्रमल पन्छ । जावि य मे तत्थ अव्भितरिया परिसा भवड तज्ञा -माया उ वा पिया उ वा भाषा ड वा भइणी इ वा सावि य ण वण असत्थवार् एउजमाण पामइ र आसणाओ अन्भुडेङ २ कठाकठिय अवचामिय वाहप्पमोरसण करेइ। तए ण से वर्णे सत्थवाहे जेणेव भद्दा भारिया तेणेव उवागच्छर । तए ण सा भहां घण सत्थवाह एज्जमाण पासइ २ नो आडाउ नो परियाणाह अणाढायमाणी अपरियाणमाणी तुसिणीया परम्मुही सचिद्वइ । तए ण में स्थणे सत्थवाहे अह भारिय एव चयासीं- कि ण तुब्धं देवाणुष्पिए !

न तुही वा न हरिसे वा नाणंदे वा जं मए सएणं अत्थसारेणं राय-कजाओ अप्पाण निमोईए। तए णंसा भद्दा घणं सत्यवाहं एवं वयासी-कहं णं देवाणुष्पिया । मम तुड़ी वा नाव आणदे वा भविस्सइ जेणं तुमं मम पुत्तचायगस्य नान पचामित्तस्य ताओ विपुछाओ असणाओ ४ संविभागं करोति। तर्एं में से धणे भइ भारियं एव वयासी— नो ख़िलु देवाणुष्पिए। धम्मो त्ति वा ववो ति वा कयपडिकइया इ वा छोगजत्ता इ वा नायए इ वा संधाहिए इ वा सहाए इ वा सुिह त्ति वा ताओ विपुटाओ असणाओ ४ मंविभागे कए नन्नत्थ सरीराचिताए। तए णं सा भद्दा धणेणं सत्यवाहेणं एवं वुसा अमीणी इहा जाव आसणाओं अञ्मुहेइ २ कंठाकंठि अवयासेइ खेमकुसलं पुरुष्ठइ २ ण्हाया जान पायन्छिता निपुलाई भोगभोगाई भुज-माणी विहरह । तए ण से विजए तक्करे चारगसालाए तेहिं बंधेहि वहेहिं कसप्पद्वारेहि य नाव तण्हाए य छुँहाए य परव्भवमाणे कालमासे कालं किह्या नरएसु नेरइयत्तीए उववन्ने । से णं तत्थ नेरइए जाए काळे कालोभासे जाव वेयणं परुचणुब्भवमाणे विहरह । से णं तस्रो उर्व्वट्टिता क्षणादीयं अणर्वदग्गं चाउर्तेसंसारकंतारं अणुपरियद्विस्सइ । एवामेव जंबू । जे णं अम्हं निगांयो वा २ आयरियडवज्झायाणं अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पन्वइए समाणे विपुत्रमणिमोत्तियधण-कणगरयणसारेणं छुर्बभइ से वि एवं चेव।

(47) तेणं कालेणं २ थेराँ भगवंतो जाइसंपन्ना जाव पुन्वाणुपुन्वि परमाणा जाव जेणेव रायगिहे नयरे जेणेव गुणसिलए चेइए जाव अहा-पहिरूवं लगाई लिगिणिहत्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरीते। परिसा निग्गया धम्मो कहिओ । तए णं तस्स धणस्स सत्यवाहस्स वहु-जणस्स अंतिए एयमहं सोचा निसम्म इमेयारूवे अञ्झत्थिए जाव समुप्पजित्था — एवं खलु थेरा भगवंतो जाइसंपन्ना इहमागया इहसपत्ता। तं इच्लामि णं थेरे भगवंते वंदामि नमंसामि ण्हाए जाव सुद्धप्पावेसाइं मङ्गद्धाइं वत्थाइं पवरपरिहिए पायविहारचारेणं जेणेव गुणसिलए चेइए जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव लवागच्लइ २ वंदइ नमंसइ। तए णं थेरा धणस्स विचित्तं धम्ममाइन्खांत । तए णं से घणे सत्थवाहे धम्म मोजा एवं वयासी — सहहामि णं भते । निगाथे पावयणे जाव पन्वहण् जाव बहुणि वांसाणि सामण्णपरियाग पाडणित्ता भत्त पश्चन्याहत्ता मासियाण संलेहणाए सिंह भत्ताइं अणसणाए छेदित्ता कालमासे कालं किया सोहम्मे करपे देचताए उववन्ने । तत्थ ण अत्थेगहयाण देवाण चत्तारि पिल्ओवमाइं ठिई पन्नता। तत्थ णं धणस्स वि देवस्स चत्तारि पिल्ओवमाइं ठिई पन्नता। तत्थ णं धणस्स वि देवस्स चत्तारि पिल्ओवमाइं ठिई पन्नता। तत्थ णं धणस्स वि देवस्स चत्तारि पिल्ओवमाइं ठिई पन्नता। से ण धणे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्त्यण्ण ठिइक्लक्षणं भवक्खएणं अणतरं चय चइत्ता महाविदेहे वासे मिन्झिहिड जाव सव्बद्धक्खाणमतं करेहिइ ।

(48) जहा ण जंवू । धणेण सत्यवाहेण नो धम्मो ति वा जान विजयस्य तक्षरस्य ताओ विपुलाओ असणाओ ४ मधिमाने कए नम्नत्य सरीरसारक्वणहाए एवामेव जवू । जें ण अम्ह निग्नये वा जाव पन्न-इए समाणे ववनयण्हाणमहणपुष्फगधमहालकारिविभूसे उमस्स ओरालिय-सरीरस्स नो वण्णहेच वा रूवहेच वा वेलविमयहेच वा त विपुल असण ४ आहारमाहारेइ नम्नत्य नाणवसणचिरत्ताणं वहण्डेयाए से णं इहलोए चेव बहुणं समणाणं वहूणं समणीणं वहूणं सावनाण य सावियाण य अविणि ज्ञे जाव, पञ्जुवासिणि के भवइ । परलोए वि य ण नो आगच्छ इ वहूणि हत्य-च्छेयणाणि य कण्णच्छेयणाणि य नासाछेयणाणि य एव हियउप्पायणाणि य वसणुष्मायणाणि य उल्लवणाणि य पाविहिइ अणाईयं च ण अणववन्नां दीहमद्धं जाव वीईवइस्सइ जहा व से धणे सत्थवाहे ।

एवं खल्ज जंबू । समणेणं जाव सपेत्तण दोषस्त नायञ्झयणस्स अयम्हे पत्रत्ते त्तिवेमि ॥

॥ बीयं भज्जायणं समर्त ॥

## ।। तम् अन्झयणं ।।

- (49) जइ णं भेते । समणेणं जान सपत्तेणं देश्वरस अज्ञान्यणस्य नायाधन्मकेहाणं अयमहे पत्रते तहअस्स अज्ञायणस्य के अहे पत्रते ? एवं खल्ल जंबू । तेणं कालेणं २ चंपा नामं नयरी होत्या वण्णमी । तीसे णं चंपाए नयरीए विहिया उत्तरपुरियमे दिसीभाए धुमूमिभागे नामं उज्जाणे सेव्वउयपुष्पफलल्समिखे सुरम्मे नंदणवणे इव सुहसुरिमसीयल्ज्लायाए संमणुबद्धे। तस्य णं सुमूमिभागस्य उज्जाणस्य उत्तरपुरियमे एगदेसीमें माल्ल्याकच्लेए होत्या वण्णभी । तत्य णं एगा वणंमयूरी दी पृष्ठे परियग्तिक पिट्डंडीपंडुरे निव्वणे निर्वहए भिन्नसुहिष्पमाणे मयूरी अंडए पसवइ २ सएणं पक्लवाएणं सारक्लमाणी संगोवेमाणी संचिहेमाणी विहरहे। तत्य णे चंपाए नयरीए दुवे सत्यवाहदारगा परिवसंति तंजहों जिणवत्त्तंपुत्ते य सागरदत्तपुत्ते य सहजायया सहबहियया सहपंसुक्तिल्यया सहदारदिसी अन्नमन्नमणुरत्ता अन्नमन्नमणुक्वया अन्नमन्नच्छंदाणुवत्त्तया अन्नमनहियइच्छियकारया अन्नमन्नसु गिहेसु कर्म्याई कर-णिज्जाई पच्चणुक्मवमाणा विहरित ।
- (50) तए णं तेसिं सत्थवाहदारगाणं अन्नया कयाइ एगयओ साहियाणं समुवागयाणं सान्निसण्णाणं सन्निविद्वाणं इमेयारूवे मिहोकहा-समुद्धावे समुष्पज्जित्था — जन्नं देवाणुष्पिया । अम्हं सुहं वा दुहं वा पव्वज्ञां वा विदेसगमणं वा समुष्पज्जइ तं णं अम्हेहिं एगयओ समेची नित्थरियव्वं तिकट्टु अन्नमन्नमेयारूवं संगारं पहिसुणेति सकम्मसंपज्ता जाया यावि होत्था ।
- (51) तत्थ ण चपाए नथैरीए देवदत्ता नामं गणिया परिवसइ अड्डा जाव मज्ञपाणा चैंउसिट्डेकडापांडिया चउँसिट्टेगणियागुणोववेया अउ-णत्तीसिवसेसे रममाणी एकवीसरइगुणप्पदाणा बत्तीसपुरिसोवयारक्रंसळा नवंगसुत्तपिडेवोदिया अद्वारसदेसीमासाविसारया सिंगारागारचारुवेसा संगयगयहासिय जाव असियज्ञ्जया सहस्सळंमा विदिन्नळत्तचामरवाळवीय-णिया कण्णीरहप्पयाया विद्वात्या वहूणं गणियासहस्साणं ऑहेवच्चं नाव

विहरइ । तए णं.तेसिं सत्थवाहदारगाणं अन्नया कयाइं पुन्वरत्वार्वरत्तकः-**ळसमयंसि जिमियभुतुत्तरागयाणं समाणाणं आयन्ताणं चोक्**लाणं परम-सुइभूयाणं सुद्दासणवरगयाणं इमेयारूवे मिद्दोकद्दासमुहावे समुप्पज्ञित्था-सेयं खलु अम्हं देवाणुप्पिया ! कहं जान जलंते विपुरं अस्प ४ उव-क्लडावेत्ता तं बिपुळं असणं ४ धूवपुष्फगंधवत्थं गहाय देवदत्तांप गणियाए सद्धिं सुभूमिभागस्स उज्जाणसिरिं पच्चणुब्भवमाणाणं विहरित्तए त्तिकट्टु अन्नमन्नस्स एयमष्टं पिंडसुणिति २ कहं पींडप्पभाषाए कोंडुंबियपुरिसे सदावेंति २ एवं वयासी - गच्छह णं देवाणुष्पिया ! विपुछं असणं ४ उवक्लैंडावेह २ तं विपुछं असणं ४ धूवपुष्फं गहाय जेणेव सुमूर्मिमागे उन्जाणे जेणेव नंदापुक्खरिणी वेणामेव उवागच्छह र.नंदाए पोक्खरि-णीए अदूरसामंते यूणामंडवं आहणह २ आसियसम्मन्जिओनिळत्तं सुगंध जाव किन्यं करेह २ अम्हं पर्डिवालेमाणा २ चिट्टह जाव चिट्टति । तए णं ते सत्यवाहदारगा दोच्चंपि कोडुंवियधुरिसे सद्दावेति २ एवं वयासी – खिप्पामेव टहुकरणजुत्तजोइयं समखुरवालिहाणं समलिहिय-तिक्खगासिंगएहिं रययामयघंटसुत्तरज्जुपवरकंचणखियनत्थपगाहो-वग्गहिएहिं नीळुप्पळकयामेळएहिं पवरगोणजुवाणएहिं नानामणिरयण-कंचणघंटियाजाळपरिक्खितं पवरलक्खणीववेयं जुत्तामेव पवहणं उवणेह। ते वि तहेव उवणेति । तए णं ते सत्यवाहदारगा ण्हाया जान सरीरा पवहणं दुरुहंति २ जेणेव देवदत्ताए गणियाए गिहे तेणेव उवागच्छंति २ पवहणाओ पच्चोरुहंति २ देवदत्ताए गणियाए गिहं अणुप्पविसंति। तए णं सा देवदत्ता गणिया ते सत्यवाहदारए एन्जमाणे पासइ २ हट्टतहा. आसणाओ अन्भुहेइ २ सत्तद्व पयाइं अणुगच्छइ २ ते सत्थवाहदारए एवं वयासी – संदिसंतुं णं देवाणुप्पिया ! किमिहागमण्प्पञोयणं। तए णं ते सत्थवाहदारमा देवदत्तं गणियं एवं वयासी - इच्छामी णं देवाणुं पिए ! तुन्भेहिं सार्द्धे सुभूमिभागस्स उज्जाणसिरिं परुवणुव्भव-माणा विहरित्तर । तए णं सा देवदत्ता तेसिं सत्थवाहदारगाणं एयमहं पिंदुणेह २ ण्हाया कयवलिकम्मा किं ते पवर जाव सिरिसमाणवेसा

जेणेव सत्थवाहदारगा तेणेव चवागया । तए ण ते सत्थवाहदारगा देव-दत्ताए गणियाए सिंद्धं जांणं दुरुहंति २ चंपाए नयरीए मन्मंमन्मेणं जेणेव सुमूमिभागे चन्जाणे जेणेव नंदापोक्खरिणी तेणेव चवागच्छंति २ पवहणां पच्चोरुहंति २ नंदापोक्खरिणीं ओगाहेंति २ जलमन्जणं करेंति जलकिईं करेंति ण्हाया देवदत्ताए सिद्धं पच्चुत्तरंति जेणेव थूणा-मंदवे तेणेव चवागच्छंति २ अणुष्पविसंति २ सच्वां कारम्मूसिया आसत्या वीसत्था सुद्दासणवरगया देवदत्ताए सिद्धं तं विपुलं असणं ४ धूवपुष्प-गंधवत्यं आसाएमाणा विसाएमाणा परिभाएमाणा परिभुंजंति एवं च णं विहरंति जिमियभुत्तत्तरागया वि य णं समाणा आयंता देवदत्ताए सिद्धं विपुलाईं कामभोगाई मुंजमाणा विहरंति ।

- (52) तए णं ते सत्थवाहदारगा पुन्नै।वरण्हकालसमयांसि देव-दत्ताए गणियाए सिद्धं थूणामडवांओ पिडिनिक्खमंति २ हत्थंसंगेक्षीए सुभूमिभागे वहूसु आश्चिषरएसु जाव कुसुमघरएसु य उज्जाणसिरिं पच्च-णुक्मवमाणा विहरंति ।
- (53) तए णं ते सत्थवाहदारमा जेणेव से माळुयाकच्छए तेणेव पहारेत्थ गमणाए। तए णं सा वणमयूरी ते सत्थवाहदारए एज्जमाणे पासइ २ भीया तत्था महया २ सहेणं केकारवं विणिमुयमाणी २ माळुयाकच्छां च अणिमिसाए दिहीए पेहंमाणी २ चिह्रइ। तए णं ते सत्थवाहदारण माळुयाकच्छं च अणिमिसाए दिहीए पेहंमाणी २ चिह्रइ। तए णं ते सत्थवाहदारमा अन्नमन्नं सहावेंति २ एवं वयासी जहा णं देवाणु-िपया । एसा वणमयूरी अम्हे एन्जमाणे पासित्ता भीया तत्था तसिया चिन्वग्गा पळाया महया २ सहेणं जाव अम्हं माळुयाकच्छ्यं च पेच्छमाणी २ चिह्रइ तं मवियव्यमेत्थ कारणेणं। तिकट्टु माळुयाकच्छ्यं अतो अणुप्यविसति। तत्थ णं दो पुट्टे परियागए जाव पासित्ता अन्नमन्नं सहावेंति २ एवं वयासी सेयं खुळु देवाणुप्पिया ! अम्हं इमे वणमयूरीअंढए साणं जाइमताणं कुक्छुहियाणं अंढएसु पक्तिवावित्तए। तए णं ताओ जाइमताणं कुक्छुहियाओ एए अंडए सए य अंडए सएणं पंखांवाएणं

सारक्खमाणीओ संगोर्बमाणीओ विहरिस्संति । तए णं अम्हं एश्व हो कीलावणगा मयूरपोयगा भविस्संति तिकट्टु अन्नमन्नस एयमहं पिट- सुणेंति २ सए सए दासचेडए सहावेंति २ एवं वयासी — गच्छहं णं दुक्मे देवाणुप्पया । इमे अंडए गहाय सगाणं कुक्कुडीणं अंडएस पिक्स वह जाव ते पिक्सवेंति । तए णं ते सत्थवाहदारगा देवदत्तीए गणियाए साद्धें सुभूमिभागस्स उन्जाणिसिर्दे पञ्चणुक्भवमाणा विहरित्ता तमेव जाणं दुरुढा समाणा जेणेव चंपा नयरी जेणेव देवदत्ताए गणियाए गिहे तेणेव , उवागच्छंति २ देवदत्ताए गिहं अणुष्पविसंति २ देवदत्ताए गणियाए विवछं जीवियारिहं पीइदाण दछयंति २ सक्कारेंतिं सम्माणिति २ देवदत्ताए गिहाओ पिडिनिक्समीते २ जेणेव सयाइं २ गिहाइं तेणेव उवागच्छंति २ सकक्मसंपडत्ता जाया यावि होत्या ।

(54) तत्थ णं जे से सागरंदत्तपुत्ते सत्थवीहदारए से णं कहं जाव जलंते जेणेव से वणमयूरीअंडए तेणेव खनगच्छइ २ तांसि मयूरी-अंडर्यास संकिए कंखिए विद्गिन्छसमावने भेयसमावने कलुससमावने किन्नं ममं एत्य की छावणए मयूरपोयए भविस्सइ उदाहु नो भविस्सइ त्तिकट्टु तं मयूरीअंडयं अभिक्लणं २ उन्वैत्तेइ परियत्तेइ आसारेइ संसारेइ चाछेइ फंदेइ घट्टेइ खोभेइ अभिक्खणं २ कण्णमूळंसि टिट्टि-यावेइ। तए ण से वणमयूरीअंडए अभिक्खणं २ चन्वत्ति जर्ममाणे जाव टिट्टियावेज्जमाणे पोच्चडे जाए यावि होत्या । तए णं से सागरदत्तपुत्ते सत्थवाहदारए अन्नया कयाई जेणेव से वणमयूरीअंडए तेणेव खवागच्छइ २ तं मयूरीअंडयं पोच्चडमेव पासइ २ अहो णं ममं एँत्थ कीलावणए मयूरपोयए न जाए त्तिकट्टु ओह्यमण जाव झियायह । एवामेव समणा-उसो । जो अम्हं निगांथों वा २ आयरियजवन्द्वायाणं अंतिए पव्वइए समाणे पंचमहव्वएसु जाव छज्जीवनिकाएसु निगांथे पावयणे संकिए जान कलुससमावन्ने से णं इहभने चेव बहूणं समृणाणं २ बहूवं सावगाण सावियाणं ही छणिञ्जे निंदाणिञ्जे खिंसणिञ्जे गरहणिञ्जे पैरिभवणिञ्जे परछोए निय णं आगच्छइ बहूणि दंडणाणि य जाव ससारं अणुपरियट्टइ।

• (55) तए णं से जिणदत्तपुत्ते जेणेव से सयूरीअंडए तेणेव खवान गच्छइ २ तंसि मयूरीअंडयंसि निस्संकिए सुव्वचर ण मम एत्थ कीला-वणए मयूरपोयए भविस्सइ त्तिकट्टु तं मयूरीअंडयं अभिक्लणं २ नो उठवत्ते हैं जो ने तो टिहियावे हा तए णंसे मयूरीअंडए अणुज्वतिज्ज-माणे जान अंटिटिट्याविन्जमाणे कालेणं समएणं जिन्मन्नसयूरपोयए एत्थ जाए। तए णं से जिणदत्तपुत्ते मयूरपोययं पासइ र इहतुहे मयूर-पोसए सहावेइ २ एवं वयासी - तुन्में णं देवाणुष्पिया । इसं मयूरपोयगं • बहूहिं मयूरपोसणपाओगोहिं दन्वेहिं अणुपुन्वेणं सारक्खमाणा संगो-वेमाणा सुवहुंहै नट्टुइगं च सिक्खावेह । तए णं ते मयूरपोसगा जिणदत्तरस पुत्तास एयमहं पिडसुणेंति २ तं मयूरपोयगं गेण्हंति जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छंति २ तं मयूरपोयगं जाव नट्डुङ्गं सिक्खा-वेंति । तए णं से वणमयूरपोयए उम्मुक्केबालभावे विन्नाय जाव लक्खण-वंजणगुणोवए माणुम्माणप्पमाणपहिपुण्णपक्लपेहुणकळावे विचित्तपिच्छ-सत्तर्चद्र नीलकंठए नच्चणसीलए एगाए चप्पुहियाए क्याए समाणीए अणेगाइ नट्टुङ्घगसयाइं केकारवसयाणि य करेमाणे विहरइ। तए णं ते° मयूरपोसगा तं मयूरपोयगं उम्मुक नाव करेमाणं पासित्ताणं तं मयूरपोयगं गेण्हंति २ जिणदत्तपुत्तस्स उवणेंति । तए णं से जिणदत्तपुत्ते सत्थवाहदारए मयूरपोयगं उम्मुक जान करेमाणं पासित्ता इहतुहे तेसिं विपुछं जीवियारिहं पीइदाणं दळयइ २ पिडिविसन्जेइ । तए णं से मयूरपोयगे जिणदत्तपुत्तेणं एगाए चप्पुडियाए क्याए समाणीए नंगोलामंगसिरोधरे सेयावंगे ओर्रांख्रियपइण्णपक्खे उक्खित्तचंर्दंकाइयकळावे केकाइयसयाणि विमुंच-माणे नच्चइ । तए णं से जिणदंचपुत्ते तेणं मयूरपोयएणं चंपाए नयरीए सिंघाडग नानै पहेसु सपहि य साहस्सिएहि य सयसाहस्सिएहि य पणि-एहि य जयं करेमाणे विहरइ। एवामेव समणावसो । जो अम्हं निग्गंथो वा २ पन्वइए समाणे पंचमह्व्वएसु छज्जीवनिकाएसु निगांथे पावयणे निस्संकिए निकंखिए निविवईंगिच्छे से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं

## जाय वीइवइस्सद्र ।

एवं खळु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं नायाणं तच्चस्स अन्ध-यणस्स अयमहे पन्नतेति वेमि ॥

॥ तत्रं अज्ह्ययणं समत्तं ॥ ३॥

## || चरुत्थं अन्झयणं ||•

(56) जड णं भंते ! समणेण ३ नायाणं वच्चस्स नायज्झयणस्स अयमहे. पत्र ते चडत्थस्स णं नायाणं के अहे पत्र ते ? दवं खळुं जंवू <sup>†</sup> तेणं कालेणं २ वाणारसी नामं नयरी होत्था वण्णको। तीसे णं वाणा-रसीए नयरीए उत्तरपुरत्थिमे दिसीमाए गंगाए महानईए मयंगतीरहहे नामं दहे होत्या आणुपुन्वसुजायवप्पगंभीरसीयलजले अन्छविमलसलिल-पृंकिच्छन्ने संछन्नपत्तपुष्फपलासे बहुडप्पलपडमह्मग्रयनालिणसुभगसोगं-धियपुंडरीयमहापुंडरीयसयपंत्तसहस्सपत्तकेसरपुष्फोवाचिए पासाईए ४। तत्थ ण बहुण मच्छाण य कच्छभाण य गाहाण य मगराण य सुंसु-माराण य संयाणि य सहस्साणि य संयसहस्साणि य जूहाई निव्भयाई निरुविवस्ताइं सुहंसुहेणं अभिरममाणाइं २ विहरंति । तस्य ण मयंगतीर-इहस्स अदूरसामंते पत्थ णं महं मौलुयाकच्छए होत्था वणाओ। तत्थ णं दुवे पावसियालगा परिवसंति पावा चंडा रुद्दां तिहन्छ। साहसिया छोहियपाणी आमिसत्थी आमिसाहारा आमिसप्पिया आमिसछोछा आमिसं गवेसमाणा रित्तं वियालचारिणो दियाँ पच्छन्नं वि चिहंति । तए णं ताओ मयंगतीरदंहाओ अन्नया कयाइं सूरियंसि चिरस्थमियंसि छिल-याए संझाए पविरलमाणुसंसि निसंतपडिनिसंतंसि समाणंसि दुवे कुम्मगा आहारत्यी आहारं गवेसमाणा सणियं २ उत्तरंति तस्सेव मयंगतीर-इहस्स परिपेरंतेणं सञ्बञी समंता परिघोछेमाणा २ विात्तं कप्पेमाणा विहरंति । तयाणंतरं च णं ते पावसियालगा आहारत्थी जाव आहारं गवेसमाणा मालुयाकच्छगाओ पहिनिक्खमंति २ जेणेव मयंगतीरईहे तेणेव उवागच्छंवि २ वस्सेव मग्नंगतीरहहस्स परिपेरंतीणं परिघोलेमाणा २ विचिं कप्पेमाणा विहरंति । तए णं ते पावसियाला ते कुम्मए पासंति २ जेणेव ते छुम्मए तेणेव पहारेत्य गमणाए। तए णं ते कुम्मगा पावसियालपु एवजमाणे पासंवि २ भीया तत्था तसिया उन्विगा संजाय-भया हत्थे य पाए य गीँवाए य सएहिं २ काएहि साहरंति २ निच्चला निष्फंदा तुसिणीय संचिद्वंति। वए णं ते पावसियालमा जेणेव वे कुम्मगा तेणेव खवागच्छंति २ हे कुम्मगा सन्वश्रो समंता उन्वत्तेति परियत्तेवि आसारेति ससारेंति चालेति घट्टेति फंदेंति खोभेति नहेहि आलुपित' दंतेहि यं अक्खोडेंति नो चेव ण सचाएंति तेसिं कुम्मगाण सरीरस्म आयाहं वा पबाहें वा वावाहं वा उप्पाइत्तए छविच्छेय वा करित्तए। तए णं ते पावसियाळगा ते कुम्मए दोच्चिप तच्चिप सन्वओ संमंता उन्त्र-त्तेंति जाव नो चेव णं संचाएंति करित्तए ताहे सता तता परिवंता निविवण्णा समाणा सणिय २ पच्चोसकंति एगंतमवकमित २ निच्चला निष्फंता तुसिणीया संचिद्वति । तत्थ ण एगे कुम्मए ते पावसियार्रण चिरगए दूरंगए जाणित्ता सणिय २ ऐगं पाय निच्छुंभइ । तए णं ते पानसियालगा तेण कुम्मएणं संणियं २ एग पाय नीणिय पासंति २ सिग्धं तुरियं चवलं चंढं जंइण वेगियं जेणेव से कुम्मए तेणेव उवा-गच्छति २ तस्स ण कुम्मगस्स तं पायं नखेहिं आलुपति दतेहिं अक्सी-हेंति तओ पच्छा मस च सोणिय च आहारेंति २ तं कुम्मगं सन्वओ समंता उञ्वत्तेंति जाव नो चेव ण सचाएंति करेत्तए ताहे टोच्चिप अवक्रमंति एवं चत्तारि वि पाया जाव साणेय २ गीव नीणेइ। तए णं ते पावसियालगा तेणं क्रम्मएण गीवं नीणियं पासति २ सिग्ध चवल ४ नहेहिं दंतेहिं य कवाल विहाडेंति २ त कुम्मगं जीवियाओ वबरो-वेंति २ मंस च सोणियं च आहारेंति । एवामेव समणाउसी <sup>।</sup> जो अन्ह निग्गथो वा २ आयरियजवज्झायाण अतिए पव्वइए समाणे पच य से इंदिया अगुत्ता भवंति से णं इहभवे चेव वहूण समणाण ४ हीलणिज्जे परलोए वि य णैं आगच्छइ वहूणं दहणाणं जाव ससार अणुपरियट्टइ जहा व से कुम्मए अगुनिदिए। तए णं ते पावसियालगा जेणेव से दोन्चे कुम्मए तेणेव जवागच्छंति २ तं कुम्मगं सन्वओ समंता जन्वर्तेति जाव दंतेहिं अर्क्कुडेंति जान करित्तए। तए ण ते पानसियालगा दोच्चपि तच्चंपि जाव नो सचायंति तस्स कुम्मगस्स किंचि आवाहं वा विवाहं वा जाव छविच्छेय वा करेत्तए ताहे संता तंता परितंता निव्विण्णा समाणा जामेव दिसं 'पाउन्भूया तामेव दिसं पंडिगया । तष्ट णं से कुम्मए ते पावसियालए चिरगए दूरगएं जाणिता स्रणियं र गीवं नेणेइ २ दिसा-वलीयं करेइ २ जमगसमगं चत्तारि वि पाए नीणेइ २ साए विक्षहाए कुम्मगईए वीईवयमाणे २ जेणेव मयंगतीरहहे तेणेव जवागच्छइ २ मित्तनाईनियगसयणसर्वधिपरियणेणं सिद्धं अभिसमन्नागए यावि होत्या। एवामेव सम्णानसो । जो अम्हं समणो वा समणी वा पच महन्वंयाइं इंदियाई गुत्ताइ भवंति से णं इहभवे चेव बहूणं समणानं ४ नो हील-णिको नो निंदणिको परलोए वि य णं सुग्गई गच्छइ बहूणं नो दंहणाणं नो मुंहणाणं नाव संसारं नो अणुपरियहई नहा व से कुम्मए गुत्तिंदिए। एवं खलु जंबू। समणेणं भगवया महावीरेणं चलत्थस्स नायन्झ-यणस्स अयमहे पन्नतोत्ति बेमि॥

॥ चढत्थं नायज्ञ्जयणं समत्तं ॥ ४ ॥

## ा। पंचरां अज्झयणं ॥

(57) जइ णं भंतें ! समणेणं ३ चडत्थस्स नायज्ज्ञराणस्स अयमेहे पन्नत्ते पंचमस्स नायज्ज्ञयणस्स के अहे पन्नत्ते ? एवं रालु लयू! तेणं कार्छणं २ बारवई नामं नयरी होत्था पाईणपंडीणास्या उटीण-दाहिणविरिधण्णा नवजोयणवित्थिण्णा दुवालसजोयणायामा घणवइमङ-निस्माया चार्मीयूरपवरपागारा नाणामणिपचवण्णकविसीसगसोहिया अल-यापुरिसंकासा पमुइयपक्षीलिया पचक्ख देवलोगभूया । तीसे णं वारव-ईए नयरीए वहिया उत्तरपुरत्थिमे विसीभाए रेवयगे नामं पव्वए होत्या तुंगे गराणतलमणुलिहतसिहरे नाणाविहगुच्छगुम्मलयावद्गिपरिगपृ इंस-मियमयूरकोंचसारसचक्कवायमयणमालकोइलकुलोववेए अणेगीतडकडग-वियरखेब्झरपवायपन्भारसिहरपेंडरे अच्छरगणदेवसंधैचारणविज्जाहर-मिहुणसंविचिण्णे निच्चच्छणए ्रदसारवरवीरपुरिसतेलोकवलवगाणं सोमें सुभगे पियदंसणे सुरूवे पासाईए ४ । तस्स ण रेवयगस्स अदूर-सामंते एत्थ णं नंदणवणे नामं उज्जाणे होत्था सन्वर्रयपुष्फफलसामिद्धे रम्मे नंदणवणप्पगासे पासाईए ४। तस्स णं उज्जाणस्स वहुमज्झदेसभाए सुरापिए नामं जन्खाययणे होत्था वण्णको । तत्थ णं वारवईण नयरीए कण्हे नामं वासुदेवे राया परिवसइ। से ण तत्थ समुद्दविजयपामी-क्लाणं दसण्हं दसाराणं वलदेवपामोक्लाणं पचण्ह महावीराणं सगासेण-पामोक्खाणं सोळसण्हं राईसहस्साणं पञ्जुन्नपामोक्खाणं अद्धुद्वाणं कुमार-कोडीणं संबपामोक्खाणं सद्वीए दुइतसाहस्सीणं वीरसेणपामोक्खाणं एकवीसाए वीरसाहस्सीणं महासेणपामोक्खाणं छप्पन्नाए वलवगसाह-स्सीणं रुप्पिणि पामोक्लाणं वत्तीसाए महिलासाहरसीणं अणगसेणा-पामोक्खाणं अणेगाणं गणियासाहस्सीणं अन्नेसि च वहूणं राईसरतलः वर जाव सत्थवीहपभिईणं वेयड्ढिगिरिसार्गरपेरंतस्स य दादिणड्डभरहस्स य बारवईए नयरीए आहेवचच जाव पालेमाणे विहरइ।

(58) तत्थ णं वारवर्ष्य थावच्चा नाम गाहावद्दणी परिवंसइ अड्डा जाव अपरिभूया | तीसे ण थावच्चाए गाह्मवैद्दणीए पुत्ते थावच्चापुत्ते

नामं सत्यवाहदारप होत्या सुकुमालपाणिपाएँ जाव सुरुवे । तए णं सा थावरुचा गाहावद्दणी तं दारगं साइरेगअहवासजायं जाणित्ता सोहणंसि तिहिकरणनक्खत्तमुहुत्तंसि कलायरियस्स उवणेइ ज्ञान भीगसमत्थं जाणिन्ता. वन्तीसाए इब्भकुछबाछियाण एगदिवसेण पाणि गेण्हावेइ बत्तीसओ दाओ नाव बत्तीसाए इन्मकुलबालियाहिं सद्धं विपुले सह-फरिसरसरूववण्णगंधे नाव भुंजमाणे विहरह । तेणं कालेणं २ अरहा अरिहनेमी सो वेष वण्णओ दसघणुस्सेहे नीछुप्पछगवछगु।छियअयसि-कुर्सुमप्पगासे अहारसिंह समणसाहस्सीहिं चत्तालीसाए अञ्जियासाह-स्सीहिं सद्धि संपरिवुडे पुरुवाणुपुर्टिव चरमाणे नाव जेणेव बारवई नगरी जेणेव रेवयगपञ्चए जेणेव नंदणवैणे जन्जाणे जेणेव सुराप्पियस्स जनसस्य जनसाययणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव जवागच्छइ २ अहापिहरूवं चगाहं ओगिण्हिता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । परिसा निगम्या धम्मो कहिओ । तए णं से कण्हे वासुदेवे इमीसे कहाए छद्धडे समाणे कोहुंबियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी -बिष्पामेन भी देवाणुष्पिया ! सभाए सुद्दम्माए मेघोघरिसयं गंभीर-महुरसरं कोमुइयं भेरिं तालेह । तए णं ते कोहुंवियपुरिसा कण्हेणं वासुदेवेणं एवं वृत्ता समाणा हुह नाव मत्थए अंजलिं कट्टू एवं सीमी । तह ति जाब पिंडसुणेति २ फण्हस्स वासुदेवस्स अतियाओ पिंडिनिक्स्समंति २ जेणेव समा सुहम्मा जेणेव कोमुश्या मेरी तेणेव उवागच्छंति २ सं मेघोघरसियगंभीरमहुरसदं कोमुद्दयं भेरि तालेंति । तओ निद्धमहुरगंभीरपाडिसुएणं पिष सारइएण बलाइएणं अणुरसियं भेरीए। तए ण तीसे कोमुह्याए.भेरीए तालियाए समाणीए बारवईए नयरीए नवजोयणिवित्थिण्णाए दुवाळसजोयणायामाए सिंघाडगतिय-चउक्कचच्चर्कदर्द्रशिविवरक्कहर्गिरिसिहरनगरगोपुरपासायदुवाँरभवणदेउ-लपिंदसुयासयसहस्समंर्कुलं करेमाणे बारवईए नयरीए सन्भितरबाहि-रियं सन्वजी समता सेंद्रे विष्पसरित्या । तए णं वारवईए नयरीए नवजीयणवित्थिष्णणाए बारर्सजीयणायामाए समुद्रविजयपामीक्खा दस

दसारा जाव गणियासहस्स्पृईं कोर्मुईयाए भेरीए सद्दं सोच्चा निम्नम हहतुहा जाव ण्हाया आविद्धवग्घारियमछदामकछावा अहयवत्थचंदणों-विस्तित्रगायसरीरा अप्येगह्या हयगया एवं गयगया रहसीयासंदमाणीगया अप्येगइया पायविद्वारचारेणं पुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता कण्हस्स वार्सुदेवस्स अतिए पाउन्भिवृत्था । तए णं से कण्हे वासुदेवे समुद्दविज्यपामोक्ते दस दसारे जाव अंतियं पाउन्भवमाणे पासित्ता हहतुहे जाव कोडुविय-पुरिसे सद्दावेह २ एवं वयासी - खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चाउर-गिणि सेणं सज्जेह विजयं च गंधहात्थं उवहवेह । तेवि तहेव उवहवेति ज्ञाव पञ्जुवासंति ।

(59) थावच्चापुत्ते वि निंग्गए जहा मेहे तहेव धम्म सोच्चा निसम्म जेणेव थावच्या गाहावइणी तेणेव ख्वागच्छई २ पायग्गहण करेइ जहा मेहस्स तहा चेन निवेयणा जाहे नो सचाएइ विसयाणुलोमाहि य विसयपिंडकूळाहि य वहूहिं आघवणाहि य पत्रवणाहि य सत्रवणाहि य विजवणाहि य आघवित्तए वा ४ ताहे अकामिया चेव थावच्चापुत्तस्त निक्लमणमणुमनित्थां । तए णं सा थावच्चा आसणाओ अञ्मुहेइ २ महत्थं महग्य महरिह रायारिहं पाहुड गेण्हइ २ मित्त जाव सपरिवुढा जेणेव कण्हस्स वासुदेवस्स भवणवरपडिदुवारटेसभाए तेणेव उवा-गच्छइ २ पडिहारँदेसिएणं मग्गेण जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवा-वयासी – एवं खलु देवाणुप्पिया । मम एगे पुत्ते यावच्चापुत्ते नामं दारए इहे नाव ससारभचिवगो भीए इच्छइ अरह्ओ अरिट्टनेमिस्स जाव पव्वइत्तए । अहं णं निक्लमणसकार करेमि । इच्छामि ण देवाणु-प्पिया । थावच्चापुत्तस्स निक्लममाणस्स छत्तमउडचामराओ य विदि-न्नाओ । तए णं कण्हे वासुदेवे थावद्यागाहावद्यणि एव वयासी- अच्छाहि णं तुमं देवाणुष्पिए <sup>।</sup> सुनिन्तुयवीसत्था । अह ण सयमेव् थावच्चा-पुत्तस्स दारगस्स निक्खमणसकारं करिस्साभि । तए णंसे कण्हे वासुदेवे चाउरंगिणीए सेणाए विजयं हैत्थिरयणं दुरूदे समाणे जेणेव

शाक्चवाएँ गाहावरणीए भवणे तेणेव उवाक्चछह २.थावच्चापुत्तं एवं वयासी - मा णं तुमं देवाणुष्पिया ! मुंडे भवित्ता पव्वयाहि । मुंजाहि ण देवाणुप्पिया । विपुंछे माणुस्सए काममोगे मम बाहु च्छायांपरिग्ग-हिए । केवछं देवाणुप्पियस्स नो संचाएमि वाउकायं उवरिमेणं गच्छ-माणं निर्वारित्तए । अने णं देवाणुप्पियस्स जं किंचि अभवाहं वा विवाहं वा उप्पाएइ तं सन्वं निवारेमि । तए णं से थावच्चापुत्ते कण्हेणें बासुदेवेणं एवं बुत्ते समाणे कण्हं वासुदेवं एवं वयासी - जइ णं देवाणु -प्पिया ! मम जीवियंतकरणिक्जं मच्चुं एक्जमाण निवारेसि॰ जर वा सरीरह्वविणौसाणि सरीरं अइवयमाणि निवारेसि तए णं अहं तव बाहुच्छायापरिगाहिए विच्छे माणुर्स्सए कामभोगे भुंजमाणे विहरामि । तए णं से कण्दे वासुदेवे थावच्चापुत्तेणं एवं वुत्ते समाणे थावच्चापुत्तं एवं वयासी - एए ण देवाणुंध्यिया दुरहक्तमणिन्ना । नो खलु सका सुविष्ठिएणावि • देवेण वा दाणवेण वा निवारित्तए नंजत्थ अप्पणो कम्मर्कंबएणं। तए णं से थावच्चापुत्ते कण्हं वासुदेवं एवं वयासी - जइ ण एए दुरइक्समणिन्जा नो खलु सका सुबिछएणावि देवेण वा दाणवेण वा निवारित्तए नन्नत्थ अप्पणो कम्मक्खएणं तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया । अन्नाणिमच्छत्तअविरइकसायसंचियस्त अत्तणो कम्म-क्खयं करित्तए। तए णं से कण्हे वासुदेवे थावच्चापुत्तेणं एवं वुत्ते समाणे कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ एवं वयासी - गच्छह ण देवाणुप्पिया । वारवर्द्दे नयरीए सिंघाडगतिग नाव पहेसु य हत्थिलंधवरगया महया र सद्देणं उग्घोसेमाणा २ उग्घोसणं करेह - एवं खलु देवाणुप्पिया! थावच्चापुत्ते संसारभजिवग्गे भीए जम्मणमरणाणं इच्छइ अरहको अरिहनेमिस्स अंतिए मुंडे भवित्ता पव्वइत्तए। तं जो खलु देवाणुणिया ! राया वा जुँवराया वा देवी वा कुमोरे वा ईसरे वा तळवरे वा कोहुं-वियमार्ड[वेयइन्भसेद्विसेणावइसत्यवाहे वा थावच्चापुत्तं पव्वयंतमणु-प्रविवयह तस्स णं कर्ण्हे वासुदेवे अणुजाणइ पच्छाडरस्स वि य से मित्त-नाइनियगुसंबंधिपरिजणस्सँ जोगक्खेमं वट्टमाणं पडिवहद् चिकट्दु घोसणं घोसेह जाव घोसंति । तए ण थावच्चापुत्तस्म अणुराएण पुरिससहस्म निक्समणाभिमुद्द ण्हायं जान सन्त्रालकारिन मूसियं पत्तेयं २ पुरिमसहस्स-वाहिणीसु सिवियासु दुरूढ समाण मित्तनाइपरिवेंड थावच्चापूत्तस्स अंतियं पाडक्यूयं। तए णं से कण्हे वासुदेवे पुरिसंसहस्स अधिय पाड-व्भवमाणं पासेइ.२ कोहुवियपुरिसे सदावेद २ एव वयासी - नहा मेहस्स निक्खमणाभिसेओ तहेव सेर्यापीएहिं कलसेहिं ण्हावह वाव अरहओ अरिह-नेमिस्स छत्ताइच्छत्तं पढागाइपडागं पासइ २ विक्जाहरचारणे नाव पासित्ता सीयाओ, पच्चोरुहइ । तए ण से कण्हे वासुरेवे थावच्चापुत्त पुरओ काउं जेणेव अर्रहा अरिष्ठनेमी सन्व त चेव जाव आभरण श्रीमुगृद्ध तए णं सा थावच्चा गाहार्वदृणी हसळक्यणेण पढगसाढएण आभरणमहा-छंकारं पडिच्छद्द हारवारिघाराछिन्नमुत्ताचलिप्पगामाइ असूणि विणिमुच-साणी २ एवं वयासी - जइयव्व जीया ! घडियव्व जीया ! परकः मियव्व जाया <sup>1</sup> आस्ति च णं अहे नो पमाएयव्य । जामेव दिसि पाउ-व्भूया तामेव दिसि पडिगया। तए ण से धावचापुत्ते पुरिससहस्सेण सर्दि सयमेव पंचमुद्वियं छोय करेइ जाव पत्र्वहए। तण ण से थावशा-पुत्ते अणगारे जार इरियासमिए मासासमिए नाव विहरइ। तए णं से यावच्चापुत्ते अरहओ अरिष्ठनेमिस्य तहारूवाण थेराण अतिए सामा-इयमाइयाई इक्कारस अंगाइ चोइसपुन्त्राइ अहिन्जइ २ वहूहिं नाव चडत्थेणं विहरइ। तए णै अरहा अरिट्टनेमी थावनचापुत्तस्स अणगारस्स तं इत्भाइय क्षणगारसहस्स सीसत्ताए दलयइ। तए णं से थावच्चापुत्ते अत्रया कयाई अरहं अरिट्टनेमिं वंदड नमसइ २ एवं वयासी — इच्छामि णं भंते । तुन्भेहिं अन्मणुन्नाए समाणे अणगारसहस्सेणं साद्घं वहिया जणवयविद्दार विद्दरिश्तए । अहासुद्द वेवाणुष्पिया । तए ण से थावच्चापुत्ते अणगारसहस्सेण सिद्धं तेणं उराठेण उग्गेण पयत्तेणं पगाहिएणं वहिया जणवयविहार विहरइ।

(60) वेणं कालेणं २ सेलगपुरे नामं नगरे होत्या । सुभूमि-भागे उज्जाणे । सेलए राया पडमांबई देवी महुए कुमारे जुवराया ।

तस्स ण्रं सेल्यास्स पंथगपामोक्खा णं पंच मंतिसया होत्या उप्पत्तियाए ४ जैववेया र<del>ज्ज</del>धुरं चिंतयंति । थावच्चापुर्ने सेलगपुरे समोसेढे। राया निगाए घम्मकहा। धम्मं सोच्चा जहा णं देवाणुष्पियाणं अंतिए बहुवे उर्गा भोगा नाव चड्ता हिरण्णं नाव पञ्चह्या तहा णं अहं नो संचाएमि फ्व्वइत्तए। अहं णं देवाणुप्तियाणं अंतिए पंचाणुव्वइयं जान समणोनासए जाए अहिगयजीनाजीने जान अप्पाणं भानेमाणे विहरइ । पंथगपामोक्खा पंच मंतिसया य समणोवासया जाया। **थावच्चापुत्ते ब**हिया जणवयविहारं विहरइ। तेणं कालेणं २<sub>ृ</sub>सोगं-घि**यां नामं नयरी** होत्था वण्णशो। नीळासोए उज्जाणे वण्णशो । तत्थ णं सोगंधियाएँ नयरीए सुदंसणे नामं नयरसेडी परिवसइ अहे जाव अपरि-भूए । तेणं काळेणं २ सुँए नामं परिन्वायए होत्या रिचन्वेयजर्चन्वेय-सामवेयअथव्वणवेयसहितंतकुसले • संखसमए छद्धहे पंचर्जामपंच-नियमजुत्तं सोयमूछं दसुप्पयारं परिव्वायगधम्मं दाणधम्मं च सोय-धम्मं च तित्थाभिसेयं च आघवेमाणे पन्नवेमाणे परूवेमाणे धाउरत्त-पवरवत्थपरिदिए तिदंडकुं।डियछत्तर्छन्नाळयअंकुसपवित्तयकेसरिहत्थगए परिव्वायगसहस्सेणं साद्धं सपरिवृद्धे जेणेव सोगंधिया नयरी जेणेव परि-व्वायगावसहे तेणेव खवागच्छइ २ परिव्वायगावसहांसि भंडगनिक्खेवं करेइ २ सखसमएणं अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तए णं सोगंधियाए नगरीए सिंघाडग जान बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ – एवं खलु सुए परिन्वायए इह्मागए जाव विहरइ । परिसा निग्गया । सुदसणो वि निमाए । तए णं से सुए परिव्वायए तीसे परिसाए सुदंसणस्स अन्नेसि च बहूर्ण संखाणं धम्मं परिकदेइ – एवं खळु सुंदसणा । अम्हं सोय-मूलए धम्मे पन्नत्ते । से वि य सोए धम्मे दुविद्दे पन्नत्ते तंजहा — द्व्वसोए य भावसोए य । द्व्वसोए य उदएण मट्टियाए य। मावसोए दन्भेहि य मृतेहि' य । जंण अन्हं देवाणुप्पिया <sup>।</sup> किंचि असुई भवद्र तं सन्वं सन्जपुढवीए आखिंपइ तओ पच्छा सुद्धेण वारिणा पक्सा-लिजइ तभो तं असुई सुई अभवइ। एवं खळ जीवा जलाभिसेय-

पूयपाणो अविग्धेणं सर्गां गर्च्छति । तर्णं से सुदंसणे सुयस्स्र आतिए घम्मं सोच्चा हर्हे सुयस्स अंतियं सोयमूख्य धम्भ गेण्हर्इ २ परिन्वारए विच्छेणं असणेण ४ पहिलाभेमाणे जाव विहरइ। तए णं से सुए परिन्वायगंवसहाओ सोगंधियाओ नयरीओ न्निगाँच्छइ २ बहिया जणवयविहारं विहरइ । तेणं कालेणं २ थावच्चायुत्तस समो-सरणं । परिसा निग्गया । सुदंसणो वि निग्गंओ थावच्चापुत्तं वटइ नमसइ २ एवं वयासी - तुम्हाण किंमूलए धम्मे पन्नते <sup>१</sup> तए ण से थावच्चापुत्ते सुदंसणेण एव वुत्ते समाणे सुदंसण एव वयासी – सुदं-सणा विणयमूळे धन्मे पत्रते । से विय विणए दुविहे पत्रते, तबहा-अगारविणए अणगारविणए य । 'तत्थ ण जे से अगारविणए से णं पच अणुन्वयाइ सत्त सिक्खावयाइ एक्कारस उवासगपिंडमांओ। तत्थ ण ने से अणगारविणए से णं पंच सह्व्वयाइं तजहा - सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं सन्वाओ मुसावायाओ वेरमणं सन्वाओ अटिन्नादाणाओ वेरमण सन्वाओ मेहुणाओ वेरमणं सन्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं सन्वाओ राइमीयणाओ वेरमणं जाव मिच्छादंसणसहाओ दसविहे पच्चक्याणे बारस भिक्खुपडिमाओ इचेएणं दुविहेण विणयमू छएण धम्मेण आणुपुन्वेणं अहकम्मपैगडीओ खवेत्ता लोयग्गपईहाणा भवति । तए णं थावच्चापुत्ते सुदंसणं एवं वयासी – तुन्भं णं सुदसणा । किंमूलए धम्मे पन्नते । अम्हाणं देवाणुष्पिया । सोयमूलए धम्मे पन्नते जाव सग्गं गच्छंति । तए ण थावच्चापुत्ते सुदंसणं एव वयासी – सुदसणा <sup>।</sup> से जहानामए केइ पुरिसे एग मह रुहिरकयं वत्थं रुहिरेण चेव धोवेज्जा तए णं सुद-सणा । तस्स रुहिरकयस्स वत्थस्स रुहिरेण पक्खालिञ्जमाणस्स अत्थि काइ सोही ? नो इणहे समहे। एवामेव सुदंसणा <sup>।</sup> तुन्भंपि पाणाइ-वाएण जाव मिच्छादंसणसल्लेण नित्थ सोही जहा तस्स रुहिरकयस्स वत्थस्स रुहिरेणं चेव पक्खालिञ्जमाणस्स नितथ सोही । सुदंसणा ! से जहानामए केइ पुरिसे एगं महं रुहिरकयं वर्त्थ सज्जिर्याखारेणं अणु-लिंपइ २ पर्यणं आरोहेइ २ उण्हं गाहेइ तओ पच्छा सुद्धेण वारिणा

धोवे कंजा से नूणं सुदंसणा ! तस्स रुहिरकयस्स नत्थस्स सिक्जियाखोरणं अणुळित्तस्स पर्यणं आरोहियस्स उण्हं गाहियस्स सुद्धेणं वारिणा पक्का-ढिज्जमाुणस्स सोही<sup>°</sup> भवइ १ इंता भवइ । एवामेव सुद्रंसणा <sup>•।</sup> अन्हं पि पाणा**हर्षां**यवेरमणेणं जाव मिच्छादंसणसह्जवेरमणेणं अस्थि सोही जद्दा वाँ तस्सै रुद्दिरकयस्स वत्थस्स जान सुद्धेण नारिणा. पक्खालिज्ज-माणस्स अत्थि सोही। वत्थ णं सुदंसणे संबुद्धे थावश्वापुंत्तं वंदइ नमंसइ ९ एवं वयासी - इच्छामि णं भते ! धम्मं सोच्चा जाणित्तए नाव . संमणोवासए जाए अभिगयजीवाजीवे जाव पिंडडाभेमाणे विहरइ,। तए णं वस्स सुयस्स परिन्वायगस्स इमीसे कहाए छद्धहस्स समाणस्स अय-मेयारूवे जाव समुप्पज्जित्था – एवं खर्डु सुदंसणेणं सोयधम्मं विप्पज-हाय विणयमूछे धन्मे पहिनन्ने । तं सेयं खलु मम सुदंसणस्स दिहिं वामेत्तर पुणरिव सोयमूलए धन्मे आधिवत्तर त्तिकट्टु एव संपेहेइ २ परिन्वायगसहस्सेणं सर्द्धि जेणेव सोगंधिया नयरी जेणेव परिन्वायगा-वसहे तेणेव उवागच्छइ २ परिव्वायगावसहांसि भंडिनिक्खेवं करेइ २ धाउरत्तवत्थपवरपरिहिए पविरलपरिन्वायगेणं सिद्धं सपरिवुढे परिन्वा-यगावसहाओ पिंडनिक्खमइ २ सोगंधियाए नयरीए मन्झंमन्झेणं जेणेव सुदंसणस्स गिहे जेणेव सुदंसणे तेणेव उवागच्छइ । तए णं से सुदंसणे तं सुयं एन्जमाणं पासइ २ नो अब्सुटेइ नो पच्चुर्ग्यच्छइ नो आढाइ नो वंदइ तुसणीए साचिद्वइ । तए ण से सुए परिन्वायए सुदंसण अणुब्भुद्धियं पासित्ता एवं वयासी — तुन्मे णं सुदंसणा । अन्नया ममं एक्जमाणं पासित्ता अन्भुद्धेसि जान नदसि । इयाणि सुद्सणा ! तुमं मम एज्जमाणं पासित्ता जाव नो वंदसि । तं कस्स णं तुमे सुदसणा । इमेयारूवे विणयमूळे धम्मे पिडवन्ने ? तए णं से सुदंसणे सुएणं परि-व्वायगेणं एवं वुत्ते समाणे आसणाओ अब्भुहेइ २ करथळ जाव सुयं परिन्वायगं प्रवं वयासी – एवं ख़लु देवाणुप्पिया । अरहओ आरिइ-नेमिस्स अंतेवासी थावश्रीपुत्ते नामं अणगारे जाव इहमागए इह चेव नीछासोए उन्जागे विहरइ। तस्स णं अंतिए विणयमूछे धम्मे पहिवन्ने।

तए ण से सुए सुदंसणं एवं वर्यासी - तं गच्छामो ण सुटसणा ! तद धम्मायरियस्स थावच्चापुत्तस्स अंतियं पाउन्भवामो इमाई च ण एया-ह्याई अहाई हेऊई परिणाई कारणाई वागरणाई पुच्छामी । तं जड में से इमाइं अहाइ जाव वागरइ तओ णं वदामि नमसामि । अह में से इमाइं अहाइं ज़ान नो से नागरेइ तओ णं अहं प्एहि भेव अट्टेहिं हेऊहिं निप्पंट्टपसिणवागरणं करिस्सामि । तए ण से मुए परिन्वायग-सहस्सेणं सुदंसणेण य सेहिणा साहि जेणेन नीठासोए उजाणे जेणेन थावच्लापुत्ते अणगारे तेणेव उवागच्छइ २ थावच्चापुत्तं एवं वयासी - जत्ता ते भते ! जवण्णिज्ज ते अन्यायाह फासुयविधार ? तार ण से थावचापुत्ते सुएणं एवं वुत्ते समाणे सुय परिन्वायग एवं वयासी - सुया । जत्तावि मे जवणिज्ज पि मे अञ्वावाह पि मे फासुविहारंपि मे । तए ण सुए थावचापुत्त एवं वर्यासी – कि भते <sup>।</sup> जत्ता ? सुया ! ज ण सम नाणदंसणचरित्ततवसजममाइएहि जीएहि जीयणा से तं जत्ता । से किं त भेते <sup>।</sup> जनिणन्ज <sup>१</sup> सुया <sup>।</sup> जनिणन्जे दुविद्दे पन्नत्ते तंजहा - इदियजवणिज्जे य नोइदियजवणिज्जे य । मे किं त इदिय-जवणिज्जं <sup>१</sup> सुया ! जं णं ममं सोयंटियचाक्तिटियघाणिंदियजि।ॐभ-दियफासिंदियाई निरुवहयाइ वसे वट्टीत से त इदियजवणिज्जे । से ार्कं तं नोइंदियजनणिज्जे १ सुया ! ज<sup>3</sup> ण कोहमाणमायालोभा स्रीणा उवसंता नो उदयंति से तं नोइंटियजवणिजे। से किं त भते! अव्वा-बाहं <sup>१</sup> सुया <sup>।</sup> जं णं मम वाइयािेे तियािसिभियसित्रवाइयविविहरोगायंका नो उदीरेंति से त अञ्वावाह। से कि त भेते! फासुविहार ? सुया! जं णं आरामेसु उन्जाणेसु देउल्लेसु सभासु पत्नासु इत्थीपसुपडगाविवन्जियासु वसहीसु पाडिहारियं पीडफलगसेज्जासयारयं ओगिणिह्त्ताण विहरामि से तं फासुविहारं। सरिसर्वया भंते <sup>।</sup> किं भक्खेया अभक्तेंया ? सुया ! सरिसवया भक्खेया वि अभक्खेया वि । से केणहेणं भंते । एवं वुच्बइ सरिसवया भक्खेया वि अभक्खेया वि १ सुर्या । सरिसवया दुविहा पन्नचा तंजहा - मित्तसरिसवया य धन्नसरिसवया य । तत्थ ण जे ते

मिचसरिसवया ते तिविद्दां पन्नता तंजहा - सहजायया सहवड्डियया सहपंसुकीर्छिया य । ते णं समणाणं निग्गथाणं अभक्लेया । तत्थ णं जे ते धमुसरिसनया ते दुविहा पन्नचा तंजहा - सत्थपरिणया य असत्य-परिणया य । तत्थ णं जे ते असत्थपरिणया ते समणाणं निगांथाणं अभक्खेया । तत्थ णं जे ते सत्थपरिणया ते दुविहा पुत्रत्ता तंजहा -फासुया य अफासुया य । अफासुया णं सुया ! नो भक्खेया । तत्य णं जे वे फासुया ते दुविहा पन्नत्ता तंजहा – जाइया य अजाइया य । वत्य णं जे वे अजाइया ते अभक्लेया। तत्थ णं जे ते जाइया ते दुविद्दा पुत्रका वंजहा – एसणिञ्जा य अणेसणिञ्जा य । तत्य णं जे ते अणेसणिष्जा ते अभक्खेया। धरथ णं जे ते एसणिज्जा ते दुविहा पमता तंजहा – लद्धा य अलद्धा य । तत्थ णं जे ते अलद्धा ते अमक्खेया। तत्थ णं जे ते छद्धा ते निगांथाणं भक्खेया। एएणं अहेणं सुया! एवं बुच्चइ सरिसवया भक्लेया वि अभक्लेया वि । एवं कुछत्था वि भाणियव्वा नवरं इमं नाणत्तं – इत्थिकुढत्था य धम्मकुळत्था य । इत्थिकुळत्था तिविहा पन्नत्ता तंजहा – कुळबहूया य कुलमालया इय कुलध्या इय। धन्नकुलस्था तहेव। एवं मासा वि नवरं इमं नाणत्तं – मासा तिविहा पन्नता तंजहा – कालमासा य अत्य-मासा य धन्नमासा य । तत्थ णं जे ते कालमासा ते णं दुवालसाविद्या पत्रता तबहा – सावणे नान आसाढे । ते णं सममाणं २ अभक्लेया । अत्बमासा दुविहा - रेप्पमासा य सुवण्णमासा य । ते ण अभक्लेया । धन्नमासा तहेव। एगे भवं दुवे भवं अणेगे भवं अक्खए भवं अञ्वए भवं अवहिए भवं अणेगभूयभावभविए वि भवं १ सुया ! एगे वि अहं बाव अणेगमूयभावभविए वि अहं। से केणहेणं मंते ! एगेवि अहं बाव सुया <sup>18</sup> द्व्वहुयाए एगे वि अहं नागदंसणहयाए दुवे वि अहं पएस-हुयाएँ अक्लए वि अहं अञ्चए वि अहं अवहिए वि अहं उवओग-हयाए अंगेगभूयभावभैविए वि अहं । एत्थ णं से सुए संबुद्धे थावच्चा-पुत्तं वंदद्द नमंसद्द २ एवं श्वयासी — इच्छामि णं भेते ! तुब्भं आंतिए

केविष्णभत्तं धम्मं निसाधित्तए | धम्मकद्दा माणियव्या | तए णं से सुए परिव्वायए थावच्यापुत्तस्स अंतिए धम्मं सोच्या निसम्म एवं वयासी — इच्छामि णं भते ! परिव्वायगसहस्सेण सिद्ध संपरिवुढे देवाणुष्प्रयाणं अंतिए मुंहे भविता पव्यइत्तए । अहासुहं देवाणुष्प्रया नाव उत्तंख्युरियमे दिसीभाए तिदंड्य नाव धाउरताओ य एगंते एडेइ २ सयमेव सिद्धं उप्पाढेइ २ नेणेव धावच्यापुत्ते २ तेणेव उवागच्छइ नाव मुंढे भविता नाव पव्यइए सामाइयमाइयाइ इक्कारस अगाइं चोइसपुव्वाइ अहिन्जड । तए णं थावच्यापुत्ते सुयस्स अणगारस्स सहस्स सीसत्ताए वियर्षड । तए ण थावच्यापुत्ते सोगधियाओ नीलासोयाओ पिडिनिक्खमइ २ विह्या जनव-यविहारं विहरइ । तए ण से थावच्यापुत्ते अणगारसहस्सेणं सिद्धं स-परिवुढे जेणेव पुंडरीयपव्यए तेणेव उवागच्छइ २ पुंडरीय पव्यय सिणय २ दुक्तइ २ मेघघणसिन्नगास देवसिन्नवाय पुढिविसिलापट्टय नाव पाओवगमणं केए । तए णं से थावच्यापुत्ते वहूणि वासाणि मामण्ण-परियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए मिट्ट भत्ताड अणसणाए छेण्ड नाव केवळवरनाणदंसणं समुप्पाडेत्ता तओ पच्छा सिद्धे नाव प्रदिणे ।

(61) तए णं से सुए अन्नया कयाइ जेणेव सेलगपुरे नगरे जेणेव सुभूमिभागे उन्जाणे समोसरण परिसा निग्गया सेलओ निग्गच्छइ धम्म सोच्चा जं नवर देवाणुप्पिया। पंथगपामोक्साइ पच मितसयाइ आपुच्छामि मंडुयं च कुमारं रन्जे ठावेमि तओ पच्छा देवाणुप्पियाणं अन्तिए मुंडे भिवत्ता अगाराओ अणगारियं पन्वयामि । अहासुह । तए ण से सेलए राया सेलगपुरं नगरं अणुप्पविसइ २ जेणेव सए गिहे जेणेव बाहिरिया उवहाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ सीहासणे निसण्णे । तए णं से सेलए राया पंथगपामोक्सा पच मंतिसया सहावेइ २ एव वयासी — एवं खलु देवाणुप्पिया। मए सुयस्म अंतिए धम्मे निसते । से वि य मे धम्मे इच्छिए पिडाच्छिए अभिरुइए । अह ण देवाणुप्पिया। ससारभडिवग्गे जाव पन्वयामि । तुन्भे णं देवाणुप्पिया। किं करेह किं ववसह किं वा भे हियइच्छिए समत्थे ति १ तए णै ते पंथगपामोक्स्वा सेलग

रायं एवं वयासी-जद्द णं तुब्भे देवाणुप्पिया । संसार जाव पव्ययह अम्हाणं देवाणुप्पिया ! की अने आधारे वा आउंबे वा ? अम्हे वि य ण देवाणुप्पिया ! संसारभडविवगा जाव पव्वयामो । जहाः णं देवाणुप्पिया ! अम्हं बहुसुं कज्जेसु य जान तहा णं पन्वइयाण वि समाणाणं बहूसु जान चक्खुभूए। तए णं से सेलगे पंथगपामीक्ले पंच मंतिहाए एवं वयासी-जइ णं तुन्मे देवाणुप्पिया । संसार जान पन्नयह तं गच्छेह णं देवाणुप्पिया ! सएसु २ कुडुंबेसु जेहपुत्ते कुडुंबमन्झे ठावेत्ता पुरिससहस्सवाहिणीयाओ सीयाओ दुरूढा समाणा मम अंतियं पाउन्भवह । तेवि तहेव. पाउन्भ-वंति । तए णं से सेळए राया पंच मंतिसयाइं पाउडमवमाणाइं पासइ इहतुहे कोडुंबियपुरिसे सद्दावेह २ एवं वयासी - खिप्पामेव भो देवाणु-पिया ! मंडुयस्स कुमारस्स महत्यं जाव रायाभिसेयं उवहवेह जाव अभि-सिंचइ नाव राया जाए विहरइ। तए णं से सेलए मंहुयं रायं आपुच्छइ। तए णं मंहुए राया कोहुंवियपुरिसे सद्दावेद २ एवं वयासी - खिप्पामेव सेळगपुरं नयरं आसिय जाव गंघवट्टिभूयं करेह कारवेह य २ एवमाणितयं पच्चापिणह । तए णं से मंहुए दोच्चंपि कोहुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ एवं वयासी - खिप्पामेव सेळगस्स रन्नो महत्थं नाव निक्खमणा-भिसेयं जहेन मेहस्स तहेन नवर पचर्मावईदेवी अग्गकेसे पिंडच्छइ सन्वेवि पिंडिगाहं गहाय सीयं दुरुहंति अवधेसं तहेव जाव समाइयमाइयाइं एका-रस अंगाई अहिन्जइ २ बहूहिं चउत्थ जाव विहरइ। तए णं से सुए सेउगस्स अणगारस्स ताइं पंथगपामोक्खाइं पंच अणगारसयाई सीस-त्ताए वियरइ । तए णं से सुए अन्नया कयाइ सेळगपुराओ सुसूमि-भागाओ चन्नाणाओ पाडानिक्क्समइ २ बहिया जणवयविहारं विहरह। तए णं से सुए अणगारे अन्नया कयाइ तेणं अणगास्तहस्तेणं साद्धें संपरि-बुढे पुटवार्णुपुर्वि चरमाणे गामाणुगामं विहरमाणे जेणेव पुंढरीयपव्वए तेणेव स्वागच्छइ नाव सिद्धे ।

(62) तए णं तैंस्स सेलगस्स रायरिसिस्स तेहिं अंतेहि य पंतेहि य तुच्छेहि य ख्हेहि य अरसेहि य निरसेहि य सीएहि ये धण्हेहि य

कालाइकतेहि य पमाणाहकतेहि य निच्च पाणभोयणेहि य पयहसु-कुमालस्स य सुद्दोचियस्य सरीरगसि वेयणा पाउन्भूया उन्जला नार्व दुरिह्यासा कंडुदाहिपत्तन्जरपिरगयसरीरे यावि विहरेंद्र । वए ण से सेलए तेणं रोयायंकेण सुक्खे जाए यावि होत्था। तए ण से सेलए अन्नया कयाई पुरुवाणुपुर्वि चरमाणे जान जेणेव सुभूमिश्नागे नाव विहरइ | परिसा'निगाया महुओ वि निगाओ सेठग अणगारं वंदृइ नाव पञ्जुवासइ। तए ण से महुए राया सेलगस्स अणगारस्स सरी-रगं सुकं जाव सन्वाबाहं सरोगं पासइ २ एव वयासी - अइ णं भते ! तुब्भं अहापवत्तेहिं तिगिच्छिएहिं अहापवत्तेण ओसइभेसञ्ज्ञभूत्त-पाणेणं विगिच्छं आउंटावेमि। तुर्को णं भते । मम जाणसालार्स् समी-सरह फासुएसिणिन्ज पीढफलगसेन्जासथारगं ओगिण्हिं चाण विहरह। तए णं से सेलए अणगारे मंडुयस्त रत्रो एयमह तहित पडिसुणेइ। तए ण से मंडुए सेलग वदह नमंसइ २ जामेव दिसि पाउन्भूए तामेव दिसि पहिगए। तए णं से सेलए कह जान जलते सभडमनीवगरण-मायार पंथगपामोक्सेहि पंचिं अणगारसएहिं सदि सेलगपुरमणुष्य-विसइ नेणेव मंहुयस्स जाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ फासुय पीढ जान विहरह । तए णं से महुए तिगिच्छिए सद्दावेह २ एव वया**री**-तुवमे णं देवाणुप्पिया । सेलगस्स फांसुएसणिज्जेण नान तिगिच्छ आर्चेटेह । तए णं तिगिच्छया मंडुएणं रत्रा एव वुत्ता हहतुहा सेलगस्स अहायवत्तेहि ओसहभैसङ्जभत्तपाणेहि तिगिच्छ आउट्टॅवि मञ्जपाणग च से उवदिसति°। तए णं तस्स सेछगस्स अहापवत्तेहि जाव मञ्जपाणएणं से रोगायंके उवसते जाए यावि होत्था हुट्टे विलयंसरीरे जाए ववगय-रोगायंके । तए णं से सेटए तंसि रोयातंकंसि उवसंतंसि समाणंसि तंसि विपुलसि असणांसि ४ मन्जपाणए य मुच्छिए गढिए गिद्धे अन्सोववने ओसने ओसन्नविहारी एवं पासत्थे २ कुसीछे २ पमत्ते २ संसत्ते २ वंउवद्ध-पीढफलगसेन्जासंथारए पमत्ते यावि विंहरइ नो संचापइ फासुंपसणिन्जं पीढं पच्चिप्पणिता मंडुयं च रायं आपुन्धिरता बहिया ग्रव विहरित्तए।

् (63) तए णं तेसि पंथंगवन्जाणं पंचण्हं अणगारसयाणं अन्नया क्याइ एगयओ सिहयाणं नान पुन्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणाणं अयमेयारूने अन्हात्थिए नान समुप्पिक्नत्था — एवं खलु सेलए रायारिसी चहत्ता रन्जं च ४ नान पन्वइए विचले असणे ४ मन्ज-पाणए मुन्लिए ४ नो संचाएइ चहुनं नान विहरित्तए । नो खलु कप्पइ देवाणुप्पिया । समणाणं नान पमत्ताणं विहरित्तए । त सेय खलु देवाणुप्पिया अम्हं कल्ल सेलगं रायरिसिं आपुन्लिता पाहिहारियं पीढफलगसेज्ञा-स्थारयं पन्वपिणित्ता सेलगस्स अणगारस्स पथयं अणगारं वेयावन्त्य-करं ठावेता विह्या अन्युन्जएणं नान विहरित्तए । एवं संपेहेंति २ कल्लं जेणने सेलगरायरिसी आपुन्लिता पाहिहारियं पीढफलग नान पन्चपिपणित २ पंथयं अणगारं वेयावन्त्रकरं ठावेति २ बहिया नान विहरित ।

(64) तए णं से पंथए सेळास्स सेजासंथार उच्चारपासवणखेई-सिंघाणमळाओ ओसहमेसज्जभत्तपाणएणं आगिळाए विणएणं वेयावैडियं करेइ। तए णं से सेलए अन्नया कयाइ कत्तियचावम्मासियंसि विचलं असणं ४ आहारमाहारिएं सुबहुं च मज्जपाणयं पीएं पुन्वावरण्हकाल-समयंसि सहप्पसुत्ते। तए णं से पंथए कत्तियचाउम्भासियंसि कय-काउस्सगो देवसियं पहिकामणं पहिकाते चाउन्मासिय पहिकामिर्जंगमे सेळगं रायरिसि खामणहयाप सीसेणं पाएसु संघट्टेइ। तए ण से सेळए पंथएणं सीसेणं पाएसु संघट्टिए समाणे आसुरुत्ते नान मिसिमिसेमाणे उद्देइ २ एवं वयासी - से केस णं भी एस अपत्थियपत्थिए जाव विजिए जे ण ममं सुद्दपसुत्तं पाएसु संघट्टेइ ? तए णं से पंथए से**ळएणं एवं** वृत्ते समाणे भीए तत्थे तिसए क्रयल जाव कट्टु एवं वयासी - अहं णं भंते । पंथए क्यकाउस्सगो देवसियं पिडक्कमणं पिडकंते चाउम्मासियं खामेमाणे देवां णुप्पियं वंदमाणे सीसेणं पाएसु संघट्टीम । तं खामेमि णं तुन्भे देवाणुष्पिया <sup>।</sup> खमन्तु मे अवराहं तुमं णं देवाणुष्पिया <sup>।</sup> नाइमुन्जो एवं करणयाएँ त्तिकट्टु सेंछयं अणगारं एयमहं सम्मं विणएणं भुन्जो २ खामेइ । तए णं वस्स सेलगस्से रायरिसिस्स पंथएणं एवं वुत्तस्स अयमे-

١

याह्न जान समुप्पिन्जित्था—एर्न खल्ल अर्ह रन्जं च जान ओसक्नो जान उउनद्भपीढ० निहरामि । तं नो खल्ल कप्पइ समणाणं २ पासत्याण जान निहरिक्तर । तं सेयं खल्ल मे कल्ल मंडुयं रायं आपुच्छित्ता पाहिहारिय पीढफलगसेन्जासंथारगं. पद्मपिणित्ता पंथएणं अणगारेणं सम्द्वे विहया अञ्मुन्जएणं जान जणनयनिहारेणं निहरिक्तए । एनं सपेहेइ २ कल्ल जान निहरइ ।

- (65) एवामेव समणाउसो । जाव निगाथो वा २ ओसन्ने नाव संथारए पमत्ते विहरह से ण इहलोए चेव वहूणं समणाण ४ हीलं ि जिज्जे वसारो भाणियच्यो । तए ण ते पंथावज्जा पच अपगारसया इमीमे कहाए लद्धद्वा समाणा अन्नमन सहार्वेति २ एव वयासी एव खलु सेलए रायरिसी पंथएणं विहया जाव विहरह । त सेयं खलु देवाणु- ि एया ! अन्हं सेलग रायरिसि उवसपि जित्ताणं विहरित्तए । एव सपे- हेंति २ सेलगं रायरिसि उवसंपि जित्ताणं विहरित्त ।
- (66) तए णं से सेंछए रायरिसी पथगपामोक्स्ता पंच अणगारसया वहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाडणित्ता जेणेव पुंडरीयपव्वए तेणेव चवागच्छंति २ जहेव थावच्चापुत्ते तहेव सिद्धा ४। एवामेव समणाउसो । जो निगगंथो वा २ जाव विहरिस्सइ।

एवं खलु जवू! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं पंचमस्स नायज्ययणस्स अयमहे पन्नत्ते त्तिवेमि ॥

॥ पंचमं नायज्ञ्जयण समत्त ॥

## ॥ छट्टं अन्झेयणं ॥

(67) जइ णं भंते ! समणेण जाव संपत्तेणं पंचर्मस्स नायज्झ-यणस्स अयमट्टे पत्रत्ते छट्टस्स ण भंते ! नायज्झयणस्स समणेण जाव संपत्तेणं के अट्टे पत्रते ? एवं खलु जवू ! तेणं कालेणं २ रायंगिहे समोसरणं परिसा निग्गया | तेण कालेण २ समणस्स जेटें इंद्भूई नामं अणगारे अदूरसामंते नाव सुक्क झूँगणोवगए विहरइ। तए णं से इंद्रभूई जायसहे जान एवं नयासी — कहं णं भेते ! जीवा गरु-यत्तं वा ल्रहुयत्तं वा ह्व्वमागच्छंति ? गोयमा ! से ज़हानामए केइ पुरिसे एगं महं सुकतुंबं निच्छिदं निरुवहयं दब्भेहि य कुसेहि य वेढेई २ मट्टियालेबेणं लिंपइ २ उण्हे दलयइ २ सुकं समाणं दो च्चंपि दब्भेहि य कुसेहि य वेढेइ २ मट्टियाछेवेणं छिंपइ २ डण्हे देखयइ २ सुके समाणे तर्षपि दन्भेहि य कुसेहि य वेढेइ मट्टियालेवेणं लिंपइ। एवं खेळु एएणं चवाएणं सर्त्तरत्तं वेढेमाणे अंतरा **ळिप्पमाणे अंतरा सुका**-वेमाणे, जान अहिं मट्टियाछेनेहिं आछिपइ २ अत्थाहमतारमपोरिसियांसि चदगंसि पनिस्ववेष्ता । से नूणं गोयमा । से तुंबे तेसिं अहण्हं मट्टिया-**छेनेणं गुरुययाए भारियार्ए** उप्पि सिळळमइनइत्ता अहे धरणियळपइहाणे भवइ। एवामेव गोयमा । जीवावि पाणाइवाएणं नाव मिच्छादंसणसहेणं अणुपुन्नेणं अद्वनम्मपग्रहीओ समन्जिणित्ता तासि गरुययाप भारिययाप एवामेर्वं कालमासे कालं किचा धरणियलमइवहत्ता अहे नरगतैलपइहाणा भवंति ! एवं खळु गोयमा ! जीवा गरुयत्तं ह्व्वमागच्छंति । अहे णं गोयमा । से तुंबे तंसिं पढामिर्डुगांसि माट्टियाछेवंसि तित्रंसि कुहियसि परिसडियंसि ईसिं धरणियलाओं उप्पइत्ताणं चिट्ठइ। तयाणंतरं दोच्चंपि मीट्टयाळेवे जान उप्पइत्ताणं चिद्वइ। एवं खळु एएणं उनाएणं तेसु अइसु मद्दियाछेनेसु तिनेसु <sup>जाव</sup> विमुक्कबंधणे अहेधरीणियछमइ**व**इत्ता उप्पि सिंह छेत छपइहाणे भवह । एवामेव गोयमा । जीवा पाणाइवायवेरमणेणं बाव मिच्छादसणसङ्घवेरमणेणं अणुपुठवेणं अहकम्मपगढीओ खवेत्ता जीवा लहुयत्तं इव्वमागच्छंति ।

एवं खिलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं छद्धस्स नायज्झयणस्स अयमहे पत्रत्ते त्तिवेमि ॥

॥ छट्टु नायज्झयणं समत्तं ॥

्री। सत्तर्म अन्झयणं ॥

(68) जंइ णं भेते । समणेणं नान संपत्तेणं छट्टस्स नायज्ययणसा अयमहे पन्नत्ते सत्तमस्स णं भते! नायन्झयणस्स के अहे पन्नत्ते ? एवं खळु जंबू । तेणं कालेणं २ रायिगहे नामं नयरे होत्था । सुभूमिमागे उन्जाणे। तत्थ णं रायगिहे नयरे धेणे नामं सत्थवाहे परिवसेह अड्डे जाव अपरिभूर । भदा भारिया अहीणपांचिंदियसरीरा जाव सुरूवा । तस्स णं घणस सत्यवाहस्स पुत्ता भद्दाए भारियाए अत्तया चत्तारि सत्य-वाहदारूगा होत्था तंजहा - घणपाछे घणदेवे घणगोवे धणरिक्लए। तस्सं णं धणस्स सत्थवाहस्स चडण्हं पुत्ताणं भारियाश्रो चसारि सुग्हाओ होत्या तंजहा – जिल्लाया भोगवर्द्या रक्खइया रोहिणिया। तर णं तस्स धणस्य सत्थवाहस्स अन्नया कयाई पुन्वरत्तावरत्तकाल्रसमयंसि इमेयारुवे अन्झत्थिए ४ जान समुप्पन्जित्था - एवं खलु अहं राग्रगिहे नयरे वहूणं राईसरतछवर जान पिनेईणं सयस्स य कुडुंवस्स. वहूसु कज्जेसु य कार-णेसु य कोडुंवेसु य मंतणेसु य गुन्झेसु रहस्सेसु निच्छएसु ववहारेसु य आपुच्छणिको पहिपुच्छणिको मेही पमाण आहारे आळंवणे चक्खू मेढी पमाणभूए सन्वकज्जवङ्घावए । तं न नज्जइ णं मए गयंसि वा चु यसि वा मर्यांसे वा भगांसि वा छुगांसि वा सहिवंसि वा पडियांसे वा विदेसगैयंसि वा विप्पवसियंसि वा इमस्स कुहुंवस्स के मन्ने आहारे वा आछवे वा पर्डिवंघे वा भविस्सइ। त सेयं खळु मम कछं जाव जलंते निपुळं असणं ४ डवक्खडावेत्ता मित्तनाइ० चडण्ह य सुण्हाणं कुळघरवग्गं आमेतेत्ता तं मित्तनाइनियगसयण० त्रदण्ह य सुण्हाणं कुछघरवरगं विपुलेण असणेण ४ धृ्वपुष्फवत्थगंध नाव संकारेत्ता समाणेत्ता तस्सेव मित्तनाइ नाम चउण्हं सुण्हाणं क्रुळघरवग्गस्स य पुरओ चउण्हं सुण्हाणं परिक्खणह्याए पंच २ सालिअर्क्खए दलइत्ता जाणामि ताव का किह वा सारक्खेइ वा सगोवेइ वा स्ंवड्ढेंइ वा **।** एवं संपेहेइ २ कडं नाव मित्तनाइ० चंउण्हं सुण्हीणं कुळघरं आमतेइ २ विपुर्लं असणं १ खबक्लडावेइ तओ पंच्छा ण्हाए भोयणमंडवंसि सुहात्तणवरर्गए वं मित्तनाइ०चडण्हं सुण्हाणं कुलघरवन्गेणं सिद्धं वं विपुळं असणे ४ <sup>जाव</sup> सकारेइ २ तस्सेव मित्तनाइ० चडण्ह य सुण्हाणं कुल्मरवन्नस्त य पुरस्रो पंच सालिअक्तर नेण्हर २ जेट्टं सुण्हं उद्मिश्यं सहावेद २ पवं वयासी - तुमं णं पुत्ता । मम हत्याओ इमे पंच साहि-वन्तए गेण्हाहि २ वणुपुन्वेण सारम्खमाणी संगोवेमाणी विहराहि । बयाणं अहं पुत्ता ! तुमं इमे पंच साहिअक्तर जाएजा तया ण तुमं मम इमे पंच सालिअक्खए पहिनिन्जाएन्जासि त्तिकट्टु सुण्हाए हस्ये दलयइ २ पिंडविसञ्जेइ । तए णं सा जन्झिया घणस्स तह सि एयमहं पडिद्भुणेड् २ थणस्स सस्थवाहस्स हत्थाओ ते पंच सालिअक्खए नेण्डह २ एगंतमवक्मइ एगंतमवक्तामियाएँ इमेचारुवे अन्झात्थए ४ नाव समुप्पन्जित्या - एवं खळु वायाणं कोडागारांसे वहवे पहा साळीण पिंडिपुण्गा चिहंति। वं जया णं मम वाओ इमे पच सालिअक्लए वाएसइ तया णं अहं पहुंतरांओ अन्ने पंच साव्धिअक्सर गहाय दाहानि चिकट्टु एवं सपेहेइ २ वे पंच साळिअक्सर एगंवे एढेइ सकम्मसंजुत्ता जाया यावि होत्या। एवं भोगवङ्गाए वि नवरं सा होहइ २ अणुगिलइ २ सकम्भसंजुत्ता जाया यावि होत्या । एवं रिक्तया वि नवरं गेण्हइ २ इमेचारुवे अन्सत्यिए ४ - एवं खळु ममं ताओ इनस्स मित्तनाइ० चरुण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स य पुरसो सह्वित्ता एवं वयासी — तुमं णं पुत्ता ! मम हत्थाओ जाव पहिनिज्जा-एक्जािस चिकट्टु सम इत्यंसि पंच साविअक्खए द्वयइ। तं भिव-यव्यं एत्य कारणेणं विकट्दु एवं संपेहेइ २ वे पंच सालिअक्खए सुद्धे वत्ये वंषइ २ रचणकरंडियाए प्रिन्खवइ २ उसीसामूळे ठावेइ २ तिसंझं पिंडजागरमाणी २ विहरइ। तए णं से घणे सत्यवाहे तहेव मित्त नाव चर्नेलिंग रोहिणीयं सुण्हं सद्दावेइ २ बाव तं भवियन्त्रं एत्य कारणेणं विकट्टु सेयं खलु मम एए पंच साटिअक्खए सारक्खमाणीए संगोवेमा-णीए सेवट्टेमाणीए चिकट्टु एवं सेपेहेइ २ कुलघरपुरिसे सदावेइ २ एवं वयासी – तुन्मे णं देवागुप्पिया ! एए पंच साल्लिक्खए गेण्हह २ पटम-

पाउसंसि महानुष्टिकायंसि निवइर्यसि समाणंसि खुड्गां केयारं सुप्रीर-किम्मयं करेह र इसे पंच साळिअक्खए वावेह २ दोच्चेंपि तच्चेंपि उंक्खयिनहरू करेह २ वाडिपक्खेवं करेह २ सारक्खमाणा संगोवेमाणा थाणुपुन्वेणं संबड्टेह। तए णं ते कोडुंविया रोहिणीए एयमट्ट पंडिसुणेंति ते पंच सालिअक्षेवए गेण्हंति २ अणुपुन्वेणं सारक्खति संगोधिति । तए णं ते कोडुंबिया पढमपाउसांसि महाबुद्धिकायंसि निवइयंसि समाणंसि ख़ुड्डागं केयारं सुपरिकम्मियं करेंति २ ते पंच सालिअक्खए वर्वति दोच्चंपि तच्चंपि उक्खयनिहए करेंति २ वाडिपरिक्खेवं करेंति अणुपु-व्वेणं सारक्खेमाणा संगोवेमाणा सबहुमाणा विहरंति । तम णं ते माछी अणुपुन्वेणं सारक्क्षिज्जमाणा संगोविज्जमाणा संबद्धिज्जमाणा सांछी जाया किण्हो किण्होभासा जाव निउरंवभूया पासाईया थे। तए णं ते साली पत्तिया वात्तिया गविभया पसूइया आगयगंधा खीराइया वद्धफला पक्ता परि-यागया सहईया पत्तईया हरियपव्वकंडा जाया यावि होत्या। तए ण ते कोडुंबिया ते साछी पत्तिए जान सल्लइयपत्तइए जाणित्ता तिक्खेहिं नव-पज्जणपहि असिएहिं छुणंति २ करयछमछिए करेंति २ पुँणंति । तत्य णं चोक्खाणं सूईयाण अखंडाणं अफ़ुडियाणं छडछडापूर्याणं साछीणं माग-हए पत्थए जाए । तए णं ते कोडुंविया ते साली नवएसु घडएसु पिक्खवंति विह्नपंति २ छंछियमुहिए करेंति २ कोहागारस्स एगैदेसंसि ठावेंति २ सारक्खमाणा संगोवेमाणा विहरंति । तए णं ते कोडुविया दोच्चसि वासारत्तंसि पढमपाडसंसि महावुट्टिकायंसि निवइयंसि खुड्डागं केयारं सुपरिकम्मिय करेंति ते साली वेवंति दोच्चंपि उर्वंखाय-णहए जाव छुगंति जाव चल्लणतैल्लमिल्ण, करेंति २ पुँगंति । तत्थ गं सालीण वहवें क्वेंडवा, जाब एगदेसंसि ठावेंति २ सारक्लेमाणा संगोवे-माणा विहरंति । तए णं ते कोडुंबिया तच्चंसि वासारत्तंसिं महावुद्धि-कायंसि निवइयंसि वहवे केयारे सुपरिकम्मिए जाव छुणंति २ सवहंति २ खलयं करेंति २ मलेति जाव बहुवे कुंभा जाया ( तए णं ते कोडुंबिया साली कोहागारासि पेहेवंति जाव विहरंति । चउत्थे बासारत्ते वहवे कुंभक्सया जाया । तए णं तस्स धणस्स पंज्ञमयंसि संवच्छरासि परि-ण्ममणंसि <sup>°</sup>पुन्वरत्तावरत्तकालसमयंसि इमेयारूवे अञ्झत्थिए ४ नाव समुप्पन्जित्था - एवं खलु मए इओ छाईए पचमे संवच्छेरे चनण्हं सुणहाणं वर्षरिक्खणद्वयाए ते पंच २ साल्डिअक्खया इत्ये दिला । तं सेयं . खुळु मम कुछं जाव जलंते पंच सालिअक्खए परिजाइन्नुए जाव जाणामि काए किह सारक्सिया वा संगोविया वा सबहिया वा। एवं संपेहेइ २ कहं नान जलंते विपुलं असणं ४ मित्तनाइनियम० चरण्ह य सुण्हाणं कुछघरवग्गं जान सम्माणित्ता तस्सेन मित्त जान चडण्ह य सुण्ह्याणं कुछ-• घरबग्गस्स फुरओ जेट्टं डिन्झिययं सद्दावेद २ एवं वयासी – एवं खळु अहं पुत्ता । इओ अईए पंचमंसि सैवच्छरंसि इमस्स मित्त जाव चरण्ह य सुण्हाणं कुळघरस्स य पुरओ तव इत्थंसि पंच साढिअक्खए द्रव्यामि जया णं अहं पुत्ता । एए पंच •सालिअक्लए जाएन्जा तया णं तुम मम इमे पंच सालिअक्सलए पहिनिक्जाएसि त्तिकेट्डु । से नूणं पुत्ता । अहे समहे १ हंता अध्यि । तं णं तुमं पुत्ता । मम ते सा<del>विभ</del>क्तए पिंडिनिन्जीएसि । तए णं सा उन्झिया एयमुं धणस्स पिंडसुणेइ जेणेव कोहागारं तेणेव उवागच्छइ २ पहाओ पंच साळिअक्खर् गण्हइ २ जेणेव घणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ २ एवं वयासी **– एए** णं वे पंच साढिअक्खए चिकट्टु धणस्स हत्थंसि वे पंच साढिअक्खए दलयइ | तए णं धणे उन्झियं सवहसावियं करेइ २ एवं वयासी - किं णं पुत्ता <sup>।</sup> ते चेव पंच साछिअक्खए उदाहु अन्ने <sup>१</sup> तए णं उन्झिया धणं सत्यवाहं एवं बयासी - एवं खलु तुन्मे ताओ ! इक्षो अईए पंचमे संव-च्छरे इमस्स मित्तनाइ० चचपुर य जाव विहराहि । तए णं अहं तुन्मं एयमहं पहिसुणेमि ते पंच साङिअक्खए गेण्हामि॰एगंतमवक्कमामि। तए णं मम इमें यारूवे अन्मत्थिए ४ जाव समुप्पन्जित्था – एवं खलु तायाणं कोहागारास जाव सकम्मसंजुत्ता। तं नो खुळु ताया। ते चेव पंच साळि-अक्सर एर णं अझे। तए णं से धणे उन्झिइयार अंतिर एयमहं सोच्चा निसम्म आसुक्ते जाव मिसिमिसेमाणे उन्झिइयं तस्स मित्तनाइ० चउण्हं सुण्हाणं कुछघरवग्गस्स य पुरओ तस्स कुछंघरस्स छारुन्झियं च छाणु-ज्झियं च कयवर्राज्झय च संपुंच्छियं च सम्मिन्तिअ च पाँउवटाइय च ण्हाणोवदाह्य च बाहिरपेसणकारिय च ठावेइ । एवामेव समणाउसो <sup>1</sup> जो अम्हं निग्गंथो वा २ जान पन्वइए पच य से महन्वयाडं नर्जिझयाड भंवति से णं इद्दूभवे चेव वहूणं समणाणं ४ हील्लणिङ्जे जाक अणुपरि-यट्टइस्सइ जहा सा उन्झिया। एवं भोगवइया वि नवरं तस्स कु**ळ**घरस्स कंडिंतियं च कोट्टंतिय च पीसंतियं च एवं रुच्चतियं रघंतियं परिवेसं-तियं च परिभायंतियं च अव्भितरियं च पेसणकारि महाणसिणि ठावेड। एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं समणो वा पच य से महञ्द्रयाई फोडियाई भवंति से णं इहभवे चे वहूण समणाण ४ नाव हीलिणिउजे ४ जहाव सा भोगवइया । एव राक्खिइयावि नवर जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छइ २ मंजूस विहाडेइ ९ रयणकरडगाओ ते पच सालि-अक्खए गेण्हइ २ जेणेव धणे सत्थवाहे तेणेव खवागच्छइ २ पच साछिअन्खए धणस्स हत्थे दलयइ। तए ण से धणे रिक्विइयं ज्व वयासी – किं णं पुत्ता । ते चेव एए पंच सालिअक्खए उटाहु अन्ने ? तए णं राक्लिइया धणं एव वयासी — ते चेव ताया! एए पंच सालिअक्खया नो अन्ने। कहंण पुत्ता ? एवं खलु ताओ <sup>।</sup> तुत्र्मे इस्रो पंचमंमि जान भवियव्वं एत्य कारणेणं विकट्दु ते पंच सालि-अक्खए सुद्धे वत्थे जाव तिसंझ पडिजागरमाणी यावि विहरामि। तओ एएणं कारणेण ताओ ! ते चेव पच सालिअक्स्नए नो अन्ने। तए णं से धणे राक्लिइयाए अंतियं एयमहं सोच्चा हट्टतुहे तस्स कुलघरस्स हिरण्णस्स य कंसदूसविपुलन्नण जाव सावएज्ञस्स य **भंडा-**गारिणिं ठवेइ । एन्स्रमेव समणाउसों । जाव पंच य से महन्वयाई रिक्खयाई भवंति से णं इहभवे चेव वहूणं समणाणं ४ अर्घाणज्जे जाव जहा सा राक्लिइया। रोहिणीया वि एवं चेव नवर तुब्भे ताओ मम सुबहुयं सगडीसागडं दलाह जाणं अंहं तुट्मे ते पंच सालिअक्लए पिंडिनिज्जाएमि । तए णं से धणे रोहिणि एँवं वयासी 🗕 कहं णं तुमं

मम पुत्ता ! ते पंच सालिशंक्खए सगैडसागडेणं निज्जाएसासि ? तए णं सा रोहिणी धणं एवं वयासी - एवं खळु ताओं! इओ तुब्भे पंचमे संवच्छरे इमस्स मित्त नाव बहवे कुंभसया जाया तेणेक कमेण । एवं खलु ताओ ! तुब्मे ते पंच सालिअक्लए सगडीसागडेगं निन्जा-एमि । तए णं से घणे सत्यवाहे रोहिणीयाए सुबहुयं सगडीसागडं दळर्यह । तए णं रोहिणी सुबहुं सगडीसागढं गहाय जेणेव सए क्रुडघरे तेणेव **ख्वागच्छइ को**द्वागारं विहाडेइ २ प**छे ख**ब्भिंदइ २ सगढी-सागडं भरेइ २ रायगिह नगरं मज्झंमज्झेणं जेणेव सए गिहे जेणेव धणे मत्थवाहे•तेणेव ख्वागच्छइ । तए णं रायगिहे नयरे सिंघाडग जाव बहुजेंगो अन्नमन्नं एवमाइक्खइ ४ - धन्ने णं देवाणुपिया ! धगे सत्थवाहे जस्स णै रोहिणीया सुण्हा पंच साठिअक्खए सगडसागडि-एणं निन्जाएइ। तए णं से घणे सत्थवाहे ते पंच सालिशक्खए सगड-सागडेणं निन्जाइए पास्नइ २ इट्ड नाव पडिच्छइ २ तस्सेव मित्तनाइ० चडण्ह य सुण्हाणं कुलघरपुरओ रोहिणीयं सुण्हं तस्स कुलघरस्स बहूसु कन्जेसु य जाव रहस्सेसु य आपुच्छणिजं जाव वट्टांवियं पमाणभूयं ठावेइ । एवामेव समणाउसो ! जान पंच से महन्वयाई संवाहियाई भवंति से णं इहभवे चेव बहुणं समणाणं नाव वीईवइस्सइ जहा व सा रोहिणीया ।

एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं नाव संपत्तेणं सत्तमस्स नायञ्ज्ञयणस्स अयमद्रे पत्रत्ते त्तिवेमि ॥

॥ सत्तमं अज्झयणं समत्त ॥ ७ ॥

## ी। बहुनं छन्स्यण ी

(69) जह णं भंते । समणेणं जाव सपत्तेण सत्तमस्स नायर्ज्झ-यणस्स अयमहे पत्रते अहमस्स णं भत्ते । के अहे पत्रते ? एवं खलु अंबू । तेणं कालेणं २ इहेव जबूदीवे २ महाविदेहे वासे मंदुरस्स पन्त्र-यस्स पच्चत्थिमेणं निसदस्स वासहरपव्वयस्म उत्तरेण सीओयाए महा-नदीए दाहिणेर्ण मुहावहस्स वक्खारपञ्चयस्स पच्चित्यमेण पच्चित्यम-छवणसमुद्दस्स पुरित्थमेणं एत्थ णं सिललावई नाम विजए पत्रत्ते। तत्थ णं सिळळावईविजए वीयसोगा नामं रायहाणी पत्रत्ता नवजोयण-वित्थिण्णा जान पच्चक्खं देवलोगभूया। तीसे ण नीयसोगाए रायद्गाणीए **उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए इदकुंभे न्नाम उन्जाणे ।** तत्य ण वीयसोगाए रायहाणीए वले नाम राया । तस्स वारिणीपामोर्क्य देवीसहस्स ओरोहे होत्था। तए णं सा धारिणी देवी अत्रया कयाइ सीह सुमिणे पासि-त्ताणं पहिबुद्धा जान महर्व्वले दारए जाए उम्मुकः जान भीगसमत्ये। तए णं तं महब्बलं अम्मापियरो सरिसियाण कमलासिरिपामोक्साण पचण्ह रायवरकन्नासयाण एगदिवसेण पाणि गेण्हार्वेति । पच पासायसया पंचसओ दाओ जान विहरइ। थेरागमेण इंटकुंभे उज्जाणे समोसढे परिसा निगाया वलो वि निगाओ धम्म सोच्चा निसम्म ज नवर महन्वल कुमारं रन्जे ठावेई जाव एकारसगवी वहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पार्जणत्ता जेणेव चारुपव्वए मासिएण भत्तेण सिद्धे। तए ण सा कमछ-सिरी अन्नया कयाइ सीहं सुमिणे नाव वलभदो कुमारो जाओ जुवराया यानि होत्या । तस्स ण महञ्बलस्स रत्रो इमे छिप्पयवालवयंसगा रायाणी होत्था तंजहा-अयले धरणे पूरणे वसू वेसमणे अभिचटे सहजा-यया जाव संहिँच्चाए नित्थरियव्वे त्तिकटुटु अन्नमन्नस्स एयमहं पडि-सुणिति । तेणं कोलण २ इदकुभे उज्जाणे थेरा समोसढा । परिसा निग्गया । महन्त्रले णं धम्मं सोच्चा जं नवरं छिपयवालवयंसए आपु-च्छामि बल्धभहं च कुमार रज्जे ठावेमि जाव छ दिपयवालवयसए आपु-च्छइ । तए णं ते छिप्पिय० महत्वलं रायं एव वयासी – जइ णं देवाणु-

प्पिया । तुब्भे पन्वयह अम्हं के अने आहारे जान पन्वयामी । तप ण से महत्वले राया ते छिपयि एवं वयासी – जइ णं तुन्मे भए सार्दि जाव पव्वयह तो णं गच्छह जेहे पुत्ते सएहि २ रज्जेहि ठावेहै पुरिस-सहस्सर्वाहिणीओ सीयाओ दुरूढा जाव पाचडमबंति। तए णं से महज्बले राया छप्पियैबाळवयंसए पाउन्भूए पासइ २ इह जान कोडुंबियपुरिसे सहावेइ २ बळभद्दस्त रायाभिसेओं जाव आपुच्छइ। तंए णं से महव्बछे जान महया इड्डीए पैठवइए एकारसअंगवी बहुहिं चउत्थ जान भानेमाणे . विहरइ | तए ण तेसि महब्बलपामोक्खाणं सत्तर्ण्हं अणगाराण अन्नया कयाइ एग्यओ सहियाणं इमेयारूवे मिहोकहासमुझावे समुप्पञ्जित्था --जं णं अम्हं देवाणुप्पिया एगे तबोकम्मां उवसंपिकतत्ताणं विहरइ तं णं अम्हेहिं सन्वेहिं तवोकम्मं उवसंपिञ्जत्ताणं विहरित्तए त्तिकट्ड अन्न-मन्नस्स एयमहं पडिसुणेति २ बहूहिं चउत्थ जान विहरंति । तए णं से महब्बले अणगारे इमेणं कारणेणं इत्थिनामगोयं कम्मं निव्वत्तिसु -जइ णं ते महन्वछवन्जा छ अणगारा चन्त्यं उवसंपन्जित्ताणं विद्रंति र्तंओ से महब्बले अणगारे छहं उवसंपञ्जित्ताणं विहरइ। जइ णं ते° महञ्बलवन्ता छ अणगारा छद्वं खनसंपन्तिताणं विहरंति तओ से महन्बछे अणगारे अहमं उवसंपिनजत्ताणं विहरह । एवं अह अहमं तो दसमं अह दसम तो दुवालसमं । इमेहि य ण वीसाएहि य कारणेहिं आसेवियबहुछीकएहिं तित्थयरनामगोयं कम्मं निव्वत्तेसु तंजहा -अरहतसिद्धपनयणगुरुयेरबहुस्सुए तनस्सीसुं । वच्छलया य तेसिं अभिक्ख नाणोवओगा य ॥१॥ दंसणविणए आवस्सए य सीछव्वए निरइयारो । खणळवतवर्चियाए वेयावच्चे समाही य ॥२॥ अपुन्त-माणगहणे सुयभत्ती पवयणे पहीवणया । एएहिं कारणेहिं तित्थयरत्तं छहइ सो<sup>॰ उ</sup> ॥३॥ तए णं ते महब्बल्पामोक्खा सत्त अणगारा मासियं भिक्खुपिडम् उवसंपन्जित्ताणं विहरंति <sup>जाव</sup> एगराईयं । तए णं ते मह-ब्बरुपामोक्खा सत्त अणगारा खुड्डागं सीहनिक्की**ळियं तवोकम्मं उ**वसंप-न्जिनाणं विहरंति तंजहा - चिन्नस्थं करेंति २ सन्वकामगुणियं पारेंति २

छहं करेंति २ चउत्थं क्रेंति २ अहम करेंति २ छह करेति २, दसमं करेंति २ अहमं करेंति २ दुवालसम करेंति २ दसम करेंति २ चेंाइ-समं करेंति २ दुवालसमं करेंति २ सोलसम करेति २ चोइसम करेति २ अहारसमं करेति २ सोलसम करेति २ वीसइम करेंति र अंहारसमं करेंति २ वीसृइमं करेंति २ सोलसम करेति २ अट्टारसमं करेंति २ चोइसमं करेंति २ सोलसमं करेंति २ दुवालसमं करेंति २ चोइसमं करेंति २ दसमं करेंति २ दुवालसम करेंति २ अष्टम करेंति २ वसमं करेंति २ छद्र करेंति २ अट्टमं करेंति २ चउत्थ करेंति २ छट्ट करेति रं चन्नत्थं करेंति सन्वत्थ सन्वकामगुणिएणं पारेति । यव खळु एसा खुडुागसीहृनिकीलियस्स तवोकम्मर्स्स पढमा परिवाडी छहि मासेहि सत्तहि य अहोरत्तेहि य अहार्सुत्तं जाव आराहिया भवड । तयाणतर दोच्चाए परिवाडीए चउत्थं करेंति नवरं विगर्यवज्ज पारेंति । एवं तच्चाएवि परिवाडीए नवरं पारणए अलेवाड पारेति । एव चउत्थावि परिवाडी नवरं पारणए आयविलेण पारेंति । तए णं ते महच्चलपामोक्खा सत्त अणगारा खुड्डागं सीहनिक्कीलियं तवोकम्मं टोहिं संवच्छरेहिं अट्टावीसाए अहोरतेहिं अहासुत्त जाव आणाए आराहेता जेणेव थेरे भगवंते तेणेव खवागच्छंति २ थेरे भगवते वदंति नमसंति २ एवं वयासी - इच्छामो णं भंते । महालय सीहनिक्षीलियं तहेव जहा खुराग नवर चोत्तीसङ्माओ नियत्तंइ एगाए परिवाडीए कालो एगेणं सवच्छरेणं छहिं मासेहिं अट्टार-सिंह य अहोरत्तेहिं समप्पेइ। सन्विप सीहनिक्षीलिय छिंह वासेहिं टोहिं मासेहिं बारसिंह य अहोरत्तेहिं समप्पेइ। तए ण ते महन्वलपामोक्या सत्त अणगारा महालयं सीहनिक्षीलियं अहासुत्त नाव आराहित्ता जेणेव थेरे भगवंते तेणेव जवागच्छंति २ थेरे भगवंते वदति नमंसंति २ वहूणि चडत्थं जान निहरंति । तए ण ते महन्वलपामोक्खा सत्त आणगारा तेणं उरालेणं सुका भुक्खा जहा खदओ नवरं थेरे आपुच्छित्ता चारुपञ्चयं साणियं द्रुरुहंति जान दोमासियाए संलेहणाए सवीसं भत्तसय चतुरासीइ वास-् सयसहस्साइं सामण्णपरियागं पाडणंति २ चुलसीइं पुन्वसयसहस्साइं

सन्बाउयं पालइत्ता जयते विमाणे देवताए उववना ।

(70) तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं वत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पन्नता। तत्थ ण महब्बछवज्जाणं छण्हं देवाणं देसूणाइ बत्तीसं सागरो-वमाइं किई। महब्बछस्स देवस्स पहिपुण्णाइं बत्तीसं सागरोवमाइं ठिई । तए णं ते महब्बलबज्जा छापि देवा ताओ देवलोगाओ आउ-क्खएण जाव अणंतरं चय चइत्ता इहेव जबुंदीवे २ भारहे वासे विसुंद्ध-पिइमाइवसेसु रायकुळेसु पत्तेय २ कुमारत्ताए पच्चायाया तंजहा -'पिंडबुद्धी इक्खागराया, चंदच्छाए अंगराया, संखे कासिराया, रुप्पी कुणाळाहिवई, अदीणसत्तू कुरुराया, जियसत्तू पंचालीहिवई। तए णं से मह्च्ये हेवे तिहिं नाणेहि समग्गे उच्चडाणगर्एसु गहेसु सोमाद्ध दिसासु वितिामिरासु विंसुद्धासु जइएसु संडणेसु पयाहिणाणुकूळांसे भूमिस-प्पिसि मारुयंसि पवायंसि निष्फलसस्समेइणीयंसि कालंसि पमुइयप-क्षीिेंटएसु जणवएसु अद्धरत्तकाळसमयांसे आस्सिणीनक्खत्तेणं जोग-मुवागएणं जे से गिम्हीणं पढमे मासे दोच्चे पक्खे चेत्तसुद्धे तस्स णं चेत्तसुद्धस्त चरुत्थिपक्खेण जयंताओ विर्माणाओ वत्तीसं सागरोवम-डिइयाओ अणंतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुदीवे २ भारहे वासे मिहिलाए रायहाणीए कुभगस्स रन्नो पभावईए देवीए कुच्छिसि आहार-वैंकंतीए भववेंकंतीए सरीरवेंकंतीए गन्भत्ताए वकंते । तं रयणि च णं चोइस महासुमिणा वण्णओ । भत्तारकहणं सुमिणपाढगपुच्छा जाव विहरइ । तए णं तीसे पभावईए देवीए तिण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं इमेयारूवे डोहले पाउन्भूए – धन्नाओ णं ताओ अम्मयाओ जाओ णं ्र जळथळयभासुरप्पभूएणं दसद्धवण्णेणं महेणं अत्थुयपचत्थुयंसि सय-णिज्जंसि सन्निसण्णाओं संनिवन्नाओं य विद्दांति एगं च महं सिरिदाम-गंडं पाडक्रमहियचंपगअसोगपुत्रागनागमरुयगद्मणगअणोञ्जकोञ्जय-पजरपरमसुहदरिसणिजं मह्या गंधद्धीणं मुयतं अग्घायमाणीओ डोईंहं विणेति । तए णं तीए पभावईए इमं एयारूवं होह्छं पाउन्भूयं पासित्ता अहासन्निहिया नाणमंतरा देवा खिप्पामेव जलधलय जाव दसद्धवण्ण- महं कुंभगसो य भारमासो य कुंभगस्स रहो। भवणंसि साहरंति एगं च णं महं सिरिदामगंडं जाव मुयंतं उवणेंति । तए णं सा पभावई देवी जलथलय जाव महेणं दोहलं विणेइ । तए णं सा पभावई देवी पसत्थदोहला जाव ।वेहरइ । तए णं सा पभावई देवी नवण्हं मासाणं, अद्धर्द्धमाण य रायंदियाणं जे से हेमंताणं पढभे मासे दोच्चे पक्ले मगासिरसुद्धे तस्स णं एकारसीए पुन्वरत्तावरत्तकाल-समयंसि अध्सिणीनक्खत्तेणं उच्चद्दाण जाव पमुइयपक्कीलिएसु जणवएसु आरोगारोगं पगूणवीसइमं तित्थयरं पयाया ।

(71) तेण केळणं २ अहेळीगवत्थव्वाओ अह 'दिसाकुमारीमयहरियाओ जहा जंबदीवपन्नतीए जंम्मणं सब्बं नवरं भिहिळाए कुंभगस्स
पभावईए अभिळावो संजीएयव्वो जाव नंदीसरवरदीवे महिमा। तथा
णं कुंमए राया बहूहिं भवणवईहिं ४ तित्थयरजायकम्मं जाव नामकरणं
—जम्हा णं अमहं इमीए दारियाए माऊए मल्लस्यणीयंसि छोहळे विणीए
तं होउ णं नामेणं मल्ली जहा मह्बवे जाव परिविद्वया — सा बढुई
भगवई दियळोयचुया अणोवमासिरीया। दासीदासपरिचुडा परिकिण्णा
पीढमदेहि ॥१॥ असियसिरया सुनयणा विवोद्धी धवळदंवपंतीया।
वरकमळकोमळंगी फुळुप्एळांधनीसासा॥२॥

(78) तए णं सा मही विदेहरायवरकन्ना उम्मुक्कवालभावा जाव रूवेण य जोव्वणेण य अर्हव २ उक्किट्टा उक्किट्टसरीरा जायावि होत्या। तए णं सा मही देसूणवाससयजाया ते छिप्प रायाणी विउलेणं ओहिणा आभोएमाणी २ विहरइ तंजहा — पिंडवृद्धि जाव जियसत्तुं पंचालाहि-वई। तए णं सा मही कोंबुंवियपुरिसे सद्दावेइ २ एवं वयासी — गच्छह णं तुन्भे देवाणुप्पियाः! असोगवणियाए एगं महं मोहणघरं करेह अणेग- खंभसयसिन्निवेटं। तस्स णं मोहणघरस्स बहुमज्झदेसभाए छ गव्भ- घरए करेह। तेसि णं गव्भघरगाणं बहुमज्झदेसभाए जालघरयं करेह ॥ तस्स णं जालघरयस्स बहुमज्झदेसभाए माणेपेटियं करेह जाव प्वापिणांति। तए णं सा मही मणिपेटियाएँ उविर अपणो सीरिसियं

सिरत्यं सिर्व्वयं सिरस्टावंणणजीव्वणगुणोव्वयं कणगेमयं मत्यय-ि छुं पडमध्यलिहाणं पिंहमं करेइ २ जं विडलं असणं ४ आहारेइ तओ मणुलाओ असणाओ ४ कल्लाकि एगमेगं पिंहं गहाय तीसे कणगा-मईए मंत्युयिल्डाए जाव पिंहमाए मत्ययंसि पिन्स्विमाणी २ विहरह । तए णं तीसे कणगामईए जाव मत्ययिल्डाए पिंहमाए एगमेगासि पिंहे पिन्स्विप्पमाणे २ तक्षो गंधे पाडव्भवइ से जहानामए अहिमडे इ वा जाव एत्तो अणिहतराए अमणामतराए चेव ।

(73) तेणं काळेणं २ कोसळा नामं जणवए। तत्थ णं सागेए नामं ज्ञयरे । ज्ञस्स णं उत्तरपुरित्थमे दिसीभाए एत्थ णं महेगे नाग-घरए होत्था दिन्वे सच्चे सच्चोवीए संनिष्टियपाडिहरे ! तत्थ णं सागेए नयरे पर्हिनुद्री नामं इक्लागराया परिवसह परमावई देवी सुबुद्धी अमच्चे सामद्द्वः । तए णं पचमावईए देवीए अन्नया कयाइ नाग-जन्नए यावि होत्या । तुए णं सा परमावई नागजन्नमुविद्वयं जाणित्ता जेणेव पहिबुद्धी करचल जाव एवं वयासी - एवं खल्ल सामी । मम कक्कं नागजन्नए भविस्सइ । तं इच्छामि णं सामी । तुब्भेहि अञ्भणु-न्नाया समाणी नागजन्नयं गमित्तए । तुन्भेवि णं सामी <sup>।</sup> मम नागजन्न-यंसि समोसरह । तए णं पहिनुद्धी पनमावईए एयमट्टं पहिसुणेइ। तए णं पउमानई पहिनुद्धिणा रत्ना अञ्मणुत्राया समाणी हट्टा नान कोडु-वियपुरिसे सद्दावेद्द २ एवं वयासी - एवं खलु देवाणुष्पिया । मम कल नागजनं भविस्सइ । तं तुन्भे माळागारे सदावेह २ एवं वयाह - एवं खळु पडमावईए देवीए कहं नागजन्नए भविस्सइ । तं तुब्भे ण देवा-णुप्पिया <sup>।</sup> जल्थलयदसद्धवण्णं मुर्छं 'नागघरयंसि साहरह एगं च णं महं सिरिदामगंहं उवणेह। तए णं जलथलयक्सद्भवण्णेणं महेणं नाणाविद्दभत्तिसुविरइयं इंसमियमयूर्कोचसारसचर्कावायमयणसाळ-कोइलकुळोववेयं ईहामिय जाव भत्तिचित्तं महग्वं महरिहं विख्लं पुष्फ-मंडवं विरएंह । तस्स णे बहुमज्झदेसभाए एगं महं सिरिदामगंडं जाव गंधंद्वणि मुयंतं उद्घोयंसि आँछेवेह रू पडमावई देविं पडिवाछेमाणा २

चिह्नह । तए णृं ते कोबुविया जान चिहंति । तए णं सा पउमानई देवी कहं कोट्टविए एवं वयासी - खिप्पामेव भो देवाणुर्पिया । सार्गयं नयरं सर्विभतरवाहिरियं आसियसम्मिन्जओविहन नाव पच्चिपणित । तए णं सा षडमावई दोच्चंपि कोहुंविय जान सिप्पामेव लहुकर्रणजुंच जान जुत्तामेव चवट्टवेंति । तए णं सा पडमावई अंतो अर्वेडरींमे ण्हाया जाव धम्मियं जाणं दुरूढा । तए ण सा पउमावई नियगपरियालमपरि-वुडा सागेयं नयरं मन्झमन्झेणं निर्जाड २ जेणेव पुक्खरणी तेणेव ु खवागच्छइ २ पोक्खराण ओगाहेइ २ जलमज्जण जाव परममुडभूर्या उह्नप**ड**साडया जाइ तत्थ उप्पळाइ जाव गेण्हइ २ जेणेव नामवर्ए तेणेव पहारेत्थ गमणाए। तर्एणं पडमावर्डए दास्चेडीओ बहुओ पुप्फपंडलगहत्यगयाओ घूवकडेच्छुयहत्थगयाओ पिट्ठओ समणुगच्छति। तए णं पचमावई सन्विङ्गीए जेणेव नागघरए तेणेव उत्रागच्छड २ नागघरं अणुप्पविसइ २ लोमहत्थमं जाव ४ धूव डहड २ पडिवुर्द्धि पिंडवालेमाणी २ चिट्टइ | तए ण पिंडवुद्धी ण्हाण हिश्यसंघवरगए सकोरंट जाव सेयवरचामराहि य ह्यगयरहमहयाभडचडगरपहकेरीह सागेयं नगर मञ्झंमञ्झेणं निग्गच्छइ २ जेणेव नागवरण तेणेव उवागच्छइ २ हरिथलंधाओ पन्चोरुहइ २ आलोण पणाम करेइ २ पुप्फमंडवं अणुपविसइ २ पासइ तं एग मह मिरिटामगड। तए ण पडिबुद्धी त सिरिटार्मगड सुचिर काल निरिक्खइ २ तसि सिरिदामगडंसि जायविम्हए सुबुाई अमच्च एवं वयासी – तुम देवाणु-प्पिया <sup>।</sup> मम दोच्चेणं वहूणि गामागर जाव सन्निवेसाइं आहिंडसि यहूण य राईसर जान गिहाई अणुपानिसास । तं आत्थ ण तुमे काहींचे परि-सए सिरिदामगडे दिहपुन्वे जारिसए ण इमे पउमावईदेवीए सिरिदाम-गंडे <sup>१</sup> तए ण सुबुद्धी पीडबुद्धि रायं एव वयासी – एवं <sup>'</sup>रालु सामी ! अहं अन्नया कयाई तुन्मं दोच्चेण मिहिल रायहाणि गए। तत्थ ण मए कुंभगस्स रन्नो धूयाए पभावईए देवीए अत्तर्याए महीए सवच्छरपडि-लेहणगांस दिन्ने सिरिदामगडे दिहपुन्ने । तस्स णं सिरिदामगडस्स इमे

पडमान्नईए देवीए सिरिदामगेंडे सयसहस्सइमंि कर्छ न अग्वइ। तए ण पिंड्युद्धी सुद्धीद्धें अमच्चं एवं वयासी — केरिसिया णं देवाणुिपया! मही २ जस्स णं संवच्छरपिंडिछेहणयंसि सिरिदामगंडस्स वजमावईए देवीए सिरिदामगंडे सयसहस्सइमंि कर्छ न अग्वइ? तए णं सुबुद्धी पिंड्युद्धि इक्खागरायं एवं वयासी — मही विदेहरायवरकत्रगा सुपइहिय- कुम्सुन्नयचारुचरणा वण्णयो। तए णं पिंड्युद्धी सुबुद्धिस्त अमच्चस्स अंतिएं एयमहं सोचा निसम्म सिरिदामगंडजिणयहासे दूय सद्दावेह २ एवं वयासी — गच्छाहि णं तुमं देवाणुिपया! मिहिंछं रायहाणि। तत्थ णं कुंभगस्स रन्ने। धूयं पर्मावईए आत्तयं महिं २ मम मारियत्ताए वरेहि जइ वि यं णं सा सयं रज्जसुका। तए णं से दूए पिंड्युद्धिणा रन्ना एवं वुत्ते समाणे हर्ड नाव पिंडसुणेइ २ जेणेव सए गिहे जेणेव चावग्वंटे आसरहे तेणेव खवागच्छइ २ चाचग्वटं आसरहं पिंडकप्पावेइ २ दुरूढे नाव हयगयमहयाभडचुडगरेणं साएयाओ निग्गच्छइ २ जेणेव विदेह- जणवए जेणेव मिहिछा रायहाणी तेणेव पहारेत्थ गमणाए (१)।

(74) तेण कालेणं २ अंगा नाम जणवए होत्था। तत्य णं चंपा नामं नयरी होत्था। तत्य ण चंपाए नयरीए चंदच्लाए अंगराया होत्था। तत्य ण चंपाए नयरीए चंदच्लाए अंगराया होत्था। तत्य णं चंपाए नयरीए अरहन्नगपामोक्खा बहवे संजैत्तानावावाणियगा परिवसंति अड्डा बाव अपिरभूया। तर्ए णं से अरहन्नगे समणोवासए यावि होत्था आहिगयजीवाजीवे वण्णमो। तए णं तेसि अरहन्नगपामोक्खाणं संजत्तानावावाणियगाणं अन्नया कयाइ एगयओ सिहयाणं इमेयारूवे मिहोकहांसमुद्धावे समुप्पिजित्था — सेयं खलु अक्हं गणिमं धरिमं च मेक्जं च परिच्छेक्जं च मंहगं गृहाय छवणसमुदं पोयवहणेण ओगाहित्तए त्तिकट्टु अन्नमन्नस्स एयमहं पिहसुणेंति २ गणिमं च ४ गेण्हंति २ सगडीसागर्डयं सर्जेति २ गणिमस्स ४ भंडगस्स सगडसागार्डयं मरेति २ सोहणोसि तिहिकरणनक्खत्तमुहुत्तंसि विचलं असणं ४ उवक्खडावेंति भित्तनाइ भोयणवेलाए भुंजावेंति जाव आपुच्छंति २ सगडीसागार्डयं जोयंति २ चंपाए नयरीए मैंक्झंमक्झेण निग्गच्छंति २ जेणेव गंभीरए

पोचपट्टणे वेणेव ख्वागच्छंति र सगडीसांगडियं मोयंति २ पोखबहणं सन्जेंति २ गांगमस्स नाव चर्चविक्ष्मंडगस्स मरेंति तद्वर्लाण य सीम-यस्त यन्तेइत्स् य वयस्त यै गुरुस्त य गोरसस्स य च्दगस्त य च्दय-मायणाण च ओसहाण य भेसन्जाण च तणस्स च कहस्स च अर्ज्वरणाण च पहरणाण य अन्नेसि च बहुण पोयबहणपाउन्गाणं द्व्वाण पोयबहणं भरेंति सोहणसि विहिक्तरणनक्खनमुहुत्तंसि विच्छ असण १ उवक्खडावेंति २ मिचनाइ० आपुच्छंति २ जेणेव पोयहाणे तेणेव च्वागच्छंति । तए णं वोसि अरहन्नग वान वाणियगाण परियणो वान वौहि इहाँहिं जाँव वमाहिं अमिनद्रंता च अभिंतधुणमाणा च एव चचासी—अन्ज<sup>।</sup> ताप<sup>।</sup> माय<sup>।</sup>माउछ<sup>।</sup> भाइणेन्ज ! भगवया समुहेणं अभिरिक्तिकामाणा २ विरं नीवह भदं च मे पुणरवि छद्धहे ऋयकन्त्रे अणहसममो नियग घर ह्व्यमागए पासामो चिकट्ड वाहिं सोमाहिं निद्धाहिं दीहाहिं सप्पिवासाहिं पर्पुंचाहिं दिहीहिं निरिक्त्रनाणा सुद्दुत्तमेत्तं सचिद्वति । तओ सर्माणिएसु पुष्फविष्ठकम्मेसु दिनेसु सरसरत्तवंदणदृहरपचगुन्धितन्नेसु अर्णुंक्सितांसि धूवसि पूइएसु समु-इवाएसु संसारियासु वळ्यवाहासु ऊसिएसु सिएसु झयग्गेसु पहुप्पवाइऐसु वूरेसु नईएसु सञ्वसचणेसु गहिएसु रायवरसासणेसु मह्या उक्किट्टसीह-नाय जाव रहेण पक्खुभियमहासमुद्दरत्रभूयंपिव मेडणिं करेमाणा एनादिसिं जान वाणियना नावाए दुरूढा । तुआ पुस्तमाणवो वक्कमुर्दीहु – इं भो ! सञ्देतिमैवि अत्यसिद्धी स्वाहियाइ कद्याणाइ पहिह्याई सञ्वपादाई जुत्तो पूतो विजओ मुहुत्तो अयं देतकाळो। तओ पुस्समाणएणं वक-नुदाहरिए हट्टुडे इच्छियारकण्णधारगव्भिन्तसंजत्तानांवावाणियगा वावारिंसुं त नाव पुर्ण्युंच्छंग पुण्णमुहिं देंधिंगेहिंवो मुचंति । तए णं सा नावा विर्मुक्तंभणा पर्पवलसमाह्या असियसिया विततपंसी इव गरूल-जुवई गंगासिळळितिक्ससोचवेगेहिं ससुर्वीमाणी २ डम्मीतरंगमाळा-सहस्ताइं समइच्छमाणी २ कइवएहिं अहोरत्तेहिं छवणसमुद अणेगाइं कोयणसयाई ओगाढा । तए णं तेसि अरहन्नर्गपामोक्खाणं संजत्तानाना-चाणियगाण च्दणसमुद्द अणेगाइं जोचर्णसयाइ ओताढाणं समीणाणं बहुइं चुप्पाइयसयाइं पाउब्भूयाइं तंजहा — अकाले गन्जिए अकाले विष्जुए अकाले वाणियंसदे अभिक्खणं २ आगासे देववाओ नच्चति एगं च ण महं पिसायरूवं पासंति ताळजंघं दिवंगयाहिं चाहाहिं मसिमूसगमहिस-कार्लगं मिरियमेहवण्णं छंबोहं निग्गयग्गदंतं बिल्लालियजमलेजुयलजीहं आऊंसियवयणगंडदेसं चीणचिमिंढनासियं विगयभुग्गमग्गर्सुमयं खन्जोय-गदित्तैचक्खुरागं उत्तासणगं विसालवच्छ विसालकुँच्छि पलंबकुच्छि पहिसयपयालियपयिवयगत्तं पणचमाणं अप्फोडत अभिवंशंतं अभि-गैञ्जंतं बहुसो २ अट्टरृहासे विणिम्मुयंतं नीलुप्पलगवलगुलियक्मयसि-क्कसुमप्मगासं खुरधारं असि गहाय अभिमुहर्मावयमाणं पासंति। तए णं ते अरहन्नगवञ्जा संजत्तानावावाणियगा एगं च ण महं ताळिपसायं पासिचा ताळजंघं दिवंगयाहि बाह्याहिं फुट्टिसरं भमरिनगरवरमासरासि-माहिसकार्लंग भारियमेहनण्ण सुप्पणहं फालसरिसजीह लंबोइं घवल-बहुआसिलिद्वतिक्साथिरपीणकुडिस्दाढोबगूढवयणं विकोसियघारासि-जु<sup>ँ</sup>यलसमसरिसतणुयचंचलगलंतरसले।लच<sup>ँ</sup>वलफुरफुरेंतनिहालियग्गजीहं अवर्थं च्छियमहङ्गविगयबीभच्छ छे। छपगछंतरत्तताछुय हिंगुल्यसगब्भ-कदराविछं व अंजणिगिरिस्स अग्गिजालुग्गिछंतवयणं आर्असियअक्स-चर्मां उद्देश चीणचिमिर्दं वंकभग्गनासं रोसागयधमधमें तमारुय-निट्ठुरखरफरुसझुसिरं ओभुग्गनासियपुड घर्डर्डन्भडरइयभीसणमुद्दं **उद्भुह्कण्णसङ्गुल्यिमह्तं**विगयलोमसखालगलवतंचैलियकण्णं पिंगल-दिप्पंतलोथेंण भिजिहतिहानिर्दाल नरसिरमालपरिणर्द्वीचिंघं विचित्तगोणस-सुबद्धपरिकरं अवहोलंतपुप्फयायंतसप्पविच्छुयगोधुंदरनडलसरडविरइय-् विचित्तवेयच्छमालियागं भोगर्क्षूरकण्हसप्पधमधमेतलंबंतकण्णपूरं मज्जार-सियाळळइयखंघं दित्तपूर्धूयंतपूर्यकयकुंतिलसिर घंटररवेण भीमं भयंकर कायरजणिहर्यंयफोडणं दिसैमट्टहहासं विणिम्सुयत वसारुहिरपूर्यमंस-मलमलिणपोच्चडतणुं उत्तासणयं विसालवच्छ पेच्छंताभिन्ननईमुह-नयणकण्णवरवग्घचित्तकैत्तीणियंसींण सरसरुहिरगयचम्मविययंअसविय-बाहुजुयलं ताहि य खरैंफरुसअसिणिईअणिदृदित्तअसुभअप्पिय-

अकंतवग्गृहि य तञ्जयंतं मासंति तं तालपिसायरूवं एञ्जमाणं पासंति २ भीया संजायभया अन्नमन्नस्स काय समतुरंगेमाणा २ बहुणं इंदाण य खंदार्ण य रुद्दसिववेसमणनागाणं भूयाण य जक्खाण य अञ्जकोट्ट-किरियाणं य बहुणि ख्वाइयसयाणि औवाईयमाणा २ चिंहंति। तए णं से अरहन्नर समणोवासए तं दिग्वं पिसायरूव एजामाणं पासइ २ अभीए अतत्थे अचिलिए असंभंते अणाउले अणुव्विग्गे अभिन्नमुह-रागनयणवण्णे अदीणविमणमाणसे पोयवहणस्स एगदेसंसि वत्थंतेणं भूमिं पश्रब्जइ २ ठाणं ठाइ २ करयल जाव एवं वयासी — नमोत्थु णं अरहताणं जाव संपत्ताणं। जइ णं अहं एत्तो उवसग्गाओ मुचामि तो मे कप्पइ पारित्तर । अह णं एत्ती उवसम्गाओ न मुंचामि तो मे तहा पच्चक्खाएँयञ्वे तिकट्डु सागारं भत्त पच्चक्खाइ। तए णं से पिसाय-ह्रवे जेणेव अरह्न्नगे समणोवासए तेणेव उवागच्छइ २ अरहन्नगं एवं वयासी - हं भो । अरहन्नगा अपत्थियपत्थिया नाव परिवन्जिया ! नो खलु कप्पइ तब सील्डवयगुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोववासाई चालित्तए वा एवं खोभित्तए वा खंडित्तए वा भंजित्तए वा उन्हित्तए वा परिच्चइत्तए वा । तं जइ ण तुम सीलव्वयं जाव न परिचयसि तो ते अहं एयं पोयवहणं दोहिं अंगुलियाहिं गेण्हामि २ सत्तहतरूँ-प्पमाणमेत्ताइं उड्ड वेहासं उन्विहामि अंतोजळंसि निच्छोळेमि जीणं तुमं अट्टदुह्टवसट्टे असमाहिपत्ते अकाळे चेव जीवियाओ ववरोविज्ञासि। तए णं से अरहन्नगे समणोवासए तं देवं मणसा चेव एवं वयासी -अहं णं देवाणुप्पिया ! अरहज्ञए नामं समणोवासए अहिगयजीवाजीवे । नो खळु अह सका केणइ देवेण वा जाव निमांथाओ पावयणाओ चालि-त्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा । तुम णं जा सहा तं करेहि त्तिकट्ड अभीए जाव अभिन्नमुहरागनयणवण्णे अदीणविमणमाणसे निच्चले निप्फंदे तुसिणीए धम्मान्झाणीवगए विहरइ । तए ण से दिन्वे पिसायरूवे अरहन्नगं समणोवासगं दोचंपि तर्चपि एवं वयासी – इं मो अरहज्ञगा ! जाव धम्मज्झाणोवगए विहर्ह । तर्ए णं से दिञ्बे

पिसायक्वे अरहन्नगं धम्मन्द्राणोवगर्यं पासइ 3 बल्चियतरागं आसुरुने तं पोयवहणं दोहिं अंगुलियाहिं गिण्हइ २ सत्तहतंलाई नाव अरहन्नां पवं वयासी – हं भो अरहन्नगा । अपत्थियपत्थिया । .नो खकुं कप्पइ तव सीलडवंय तहेव जान धम्मज्झाणोवगए विद्दरह । तए ण से पिसाय-रूवे अरहर्त्रंगं जाहे नो संचाएइ निग्गंथाओ चालित्तए बा तहेवं संते जाव निव्विण्णे तं पोयवहणं सणियं २ उवरिं जलसी ठवेइ २ तं दिव्वं पिसायरूवं पिंडसाहरेइ २ दिव्वं देवरूवं विख्ववइ २ अंतिकिक्खपिंड-. वन्ने सिंखेखिणीयाइ जाव परिहिए अरहन्नगं समणोवासगं एवं वद्रासी --इं भी' श्रुरहक्षगा <sup>।</sup> धन्नोसि णं तुम देवाणुप्पिया <sup>।</sup> नाव जीवियफछे जस्स णं तव निगांथे पावयणे इमेर्याह्न पिडवत्ती छद्धा पत्ता अभि-समन्नागया । एवं खळु देवाणुष्पिया <sup>।</sup> सक्के देविंदे देवराया सोहम्मे कप्पे सोइम्मवर्डिसए विमाणे सभौए सुहम्माए बहुण देवाणं मञ्झगएँ महया २ सदेणं एवं आइन्खइ ४- एवं खलु जंबुदीवे २ भारहे वासे चंपाए नयरीए अरहज्ञए समणोवासए अभिगयजीवाजीवे नो खळु सका केणइ देवेण वा ६ निग्गथाओ पावयणाओ चालित्तए जाव विप-, रिणामित्तए वा । तए णं अह देवाणुप्पिया ! सकस्स नो एयमहं सइ-हामि। तए णं मम इमेचारूवे अञ्झत्थिए - गच्छामि ण अहं अरहन्नगस्स अंतियं पाउव्भवामि जाणामि ताव अहं अरहन्नगं कि पियधम्मे नो पियधम्मे, दृढधम्मे नो दृढधम्मे, सीछन्वयगुणे किं चालेइ नाव परिच्चयइ नो परिच्चयइ त्तिकट्टु एवं संपेहेमि २ ओहिं पडंजामि २ देवाणुष्पियं ओहिणा आभोषमि २ उत्तरपुरित्यमं २ उत्तरवेजिवयं० ताए उक्किट्टाए जेणेन छवणसमुक्ते जेणेन देवाणुष्पिया तेणेन उनागच्छामि २ देवाणुप्पियं उवसमां करेमि नो चेव णं देवाणुष्पिया भीया वा । तं जं णं सके ३ एवं वयइ सच्चे ण एसमहे ! तं दिहे णं देवाणुपि-याणं इड्डी नाव परक्कमे छद्धे पत्ते अभिसमन्नागए । तं खीमोमि णं देवाणु-प्पिया ! बमंतु मरैहंतु णं देवाणुप्पिया ! नाइभुज्जो एवंकरणयाए त्तिकट्टु पजिळडे पायवंडिए एयमङ विणएणं मुन्जो २ खामेइ अरहन्नगस्स य

हुने कुंडळजुयले दलयह २ जामेर्न हिसिं पास्त्रभूए तामेन पाडिगए।

(75) तए ण से अरहन्नए निरुवसग्गमितिकट्टु पांढेमं पारेइ। वए णं ते 'अरहन्नगपामोक्खा नाव वाणियगा दक्खिणाणुक्छेणं वाएणं जेणेव गंभीरए पोर्यट्राणे विणेव उवागच्छति २ पोय छंबेंति न मगहि-सागढं सङ्जेंदि, तं गणिम च ४ सगढि० मंकामेंति र सगडी० जोविंति २ जेणेव मिहिला तेणेव चवागच्छंति २ मिहिलाए रायहाणीए विद्या अगुन्जाणिस सगडीसागडं मोपंति २ महत्थं विलडं रायारिह पाहुड क्वंडड जुयलं च गेण्हंति २ अणुप्पविसति २ जेणेव क्वंमए तेणेन उवागच्छंति २ करचल जान महत्य टिन्न कुंडलजुयल उदणेति। इएण कुमए तेसि मंजैत्तगाण नाव पांडच्छंड २ माहि २ सहावेड २ तं दिव्वं कुंडळजुयळ महीए २ पिणदेह २ पिहविमन्जेट । तए ण मे कुभएराया ते अरहन्नगपामोक्से जाव वाणियगे विपुरेण वत्यगं वमहारुकारेण नाव उस्युक्त वियरह २ रायमग्गमोगाढे य आवामे वियरह २ पढिविसज्जेह । वए ण अरहन्नगसनत्तना नेणेव रायमगामोगाढे आवासे तेणेव दवा-ग्रच्छित २ महनवहरणं करेंति पिंडमडे गेण्डति २ सगडी० भरेंति जेणेन गंमीरए पोयपट्टणे वेणेव उवागच्छंति २ पोयवहण मर्ज्जेति २ भंड सका-मेंति चिक्सणाणुकूले जेणेव चर्पा पोर्यंद्वाणे तेणेव पोय ल्वेंति २ सगढी० सन्नेंति २ त गाणिमं ४ सगढी० संकामेंति नान महत्य महग्य पाहुडं दिन्त्र च कुंडलनुयलं गेण्हति २ नेणेव चवच्छाए अंगराया तेणेव उवागच्छति २ तं महत्यं जाव रवणेंति । तए ण चदच्छाए अंगराया त दिव्वं महत्यं कुढलजुयलं पढिच्छा २ ते अरहन्नगपामोक्से एवं वयासी - तुत्रमे णं देवाणुप्पिया <sup>।</sup> वहूणि गामागर नाव आहिंडह छवणसमुद च **अ**भिक्खणं २ पोयवहणेहिं ओग्म्हेह । त अत्थियाइ भे केइ कहिंचि अच्छेरए टिट्ट-पुत्रवे <sup>१</sup> तण णं ते अरहन्नगपामोक्खा चंदच्छायं अगराय एवं वयासी -एव खळु सामी । अम्हे इहेव चपाए नयरीए अरहन्नगपामोक्खा वहवे संजत्तनानावावाणियगा परिवसामो । तंग णं अम्हें अन्नया कयाड गणिमं च ४ तहेव अहीणअडरित्त नान कुभगस्म रहाे उवणेमाे । तए णं से

कुंभए महीए २ तं दिव्वं कुंडळजुयळं पिणदेह २ पिडिविसब्जेइ | तं एस णं सामी । अम्हेहिं कुंभगरायभवणंसि मही २ अच्छेरए दिहें । तं नो खलु अना कानि तारिसिया देवकना वा जान जारिसिया णें मही २ । तए णं मैदच्छाए अरहनगपामोक्से सकारेइ सम्माणेइ २ उस्सुंकं वियरइ पिडिविसब्जेइ । तए णं चंदच्छाए वाणियगज्ञणियहासे दूयं सहावेइ जान जइ वि य णं सा सयं रज्जसुका । तए णं से दूए हट्ट जान पहारेत्य गमणाए (२) ।

(76) तेणं कालेणं २ कुणाला नामं जणवए हीत्था। .तत्थ णं सावस्थी नामं नयरी होत्था । तत्थ णं रुप्पी कुणाळाहिवई नामं राया होत्था । तस्स णं रुप्पिस्स धूया घारिणीए देवीए अन्तया सुवाहू नामं दारिया होत्था सुकुमाछ नाव हवेण य जोञ्चेणण य छावण्णेण य उक्तिहा उक्तिइसरीरा जाया यावि होत्था । तीसे णं सुबाहूए दारियाए अन्नया चाउम्भासियमञ्जणए नाए यावि होत्था । तए णं से रूप्पी कुणाळाहिनई सुबाहुए दारियाए चाडम्मासियमञ्जणयं उवाहियं जाणइ २ कोडुविय-पुरिसे सद्दावेइ २ एवं वयासी – एवं खलु देवाणुप्पिया <sup>।</sup> सुबाहुदारियाए कलं चाउम्मासियमञ्जलए भविस्सइ। तं तुब्मे णं रायमग्गमोगाढंसि मंर्डवंसि जलथलयदसद्धवण्णमञ्जं साहरह नाव सिरिदामगंढं कोर्लंहति । तए णं से रुप्पी कुणाळाहिवई सुवण्णगारसीर्ण सद्दावेइ २ एवं वयासी --खिप्पामेव मो देवाणुप्पिया । रायमग्गमोगाढांसि पुष्फमंडवंसि नाणाविह-पंचवण्णेहिं तंदुछेहिं नयरं आलिहह तस्स बहुमन्झदेसभाए पृष्ट्यं रएह जान पच्चिप्पणंति । तय णं से रुप्पी कुणालाहिनई हत्थिखंधंवरगय चाडरंगिणीए सेणाए महया भडचडगर जान अतेचरपरियालसंपरिवुडे सुबाहुं दारियं पुरक्षो कट्ड जेणेव रायमग्गे जेणेव पुष्फमंडवे तेणेव उवागच्छइ र हिल्थसंधाओ पचोरुहइ २ पुष्फमंडवे अणुष्पविसइ २ सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सन्निसण्णे। तए णं ताओ अंतेर्जारयाओ सुबाहुं दारियं पट्टयंसि दुरूहंति २ सेथापीयपहिं कलसेहिं ण्हाणेंति २ सञ्बार्छकारविभूसियं करेंति २ पिडणो पार्यवंदियं डवणेंति । तए णं सुबाहू

ſVIII.77-

दारिया जेणेव रूप्पी राया तेणेर्व खवागच्छं इ र पायग्गहणं करेइ,। तए णं से रूप्पी राया सुवाहुं दारियं अंके निवेसे इ र सुवाहुर्वारियाए रूवेण य जोठ्वंणेण य छावणोणं य जायविम्हए वरिसधरं सहावेड २ एवं वयासी — तुमं णं देवाणुप्पिया! मम दोच्चेणं वहूणि गांगगरनगर-गिहाणि अणुप्पविससि। त अत्थियाइं ते कस्सइ रत्रो वा'ईमरस्म वा कहिंचि एयारिसैए मञ्जणए दिहपुन्वे जारिमए ण इमीसे मुबाहुदारियाए मञ्जणए १ तए णं से वरिसधरे रुप्पि करयछ जाव वद्धावेत्ता एवं वयासी — एवं खलु सामी! अहं अन्नया तुन्म दोचेणं मिहिलं गए। तंत्य णं मएं छंभगस्स रत्रो धूयाए पभावईए देवीए अत्तयाए महीए २, मण्जणए दिहे। तस्स ण मञ्जणगस्स ईमीए सुबाहुद्वारियाण मञ्जणण मयसहस्म-इमिप कल न अग्घइ। तए ण से रुपी राया वरिसयरम्म अतिय एयमहं सोचा निसम्म मञ्जणगर्जाणयहासे दूय सहावेड जाव जेणेव मिहिला नयरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए (३)। "

(77) तेण कालेणं २ कासी नाम जणवए होत्था। तत्थणं वाणा-रसी नामं नयरी होत्था। तत्थण सखे नामं कासीराया होत्था। तए ण तीसे मलीए २ अन्नया कयाइ तस्स दिन्वस्स कुडलजुयलस्स सधी विसंघिष्टए यावि होत्था। तए ण से कुंभए राया सुवण्णगार-सेणिं सहावेइ २ एवं वयासी — तुन्भे ण देवाणुिरपया । इमस्स दिन्वस्स कुडलजुयः स्स सांध सघाडेइ। तए ण सा सुवण्णगार-सेणी एयमद्वं तहित पिडसुणेइ २ तं दिन्य कुंडलजुयलं गेण्हइ २ जेणेव सुवण्णगारिभित्तियाओ तेणेव जवागच्छइ २ सुवण्णगारिभित्तियाओ तेणेव जवागच्छइ २ सुवण्णगारिभित्तियासु निवेसेइ २ वहूि आएि य ज्ञाव परिणामेमाणा इच्छित तस्स दिन्वस्स कुंडलजुयलस्स संधि घिडत्तए नो चेवणं सचाएइ घिडत्तए। तए णं सां सुवण्णगारसेणी जेणेव कुंभए तेणेव ज्ञावाच्छई २ करवल ज्ञाव वद्धावेत्ता एव वयासी — एवं खलु सामी! अज्ञ; तुम्हे अम्हे सहावेह ज्ञाव संधिं संघाडेत्ता एवमाणिंत्तिय पचित्पणह। तए ण अम्हे तं दिन्वं कुंडलजुयलं गेण्हामो जेणेव सुवण्णगारामितियाओ ज्ञाव नो

संचाएमो संघाडित्तए । तए ण अम्हे सान्नी ! एयस्स दिञ्बस्स कुंडलस्स अन्न सरिसय कुडलजुयलं घडेमो । तए ण से कुंभए राया तीसे सुवण्णगारसेणीए अंतिए एयमट्ट सोच्चा 'निसम्म आसुरुते भ तिपछियं भिजिंड निडाले साहट्दु एवं घयासी — केस णं तुन्भे कलायाणं भवह जे णं तुन्भे इमस्से दिव्यस्स कुंडल-ज़ुयलस्स नो संचाएह संधिं संघाडित्तए ? ते सुवर्णगारे निव्विसए आणवेइ। तए णं ते सुवण्णगारा कुंभगेणं रत्रा निव्विसया आणत्ता संमाणा जेणेव सौइ २ गिहाइं तेणेव उवागच्छंति २ समंद्रमृत्तोव-गरणमायाष् मिहिछाए रायहाणीए मञ्झंमञ्झेणं निक्समंति २ विदेहस्स जणवयस्स मंदझंमच्झेणं जेणेव कासी जणवए जेणेव वाणारसी नयरी तेंणेव उवागच्छंति २ अग्गुब्बाणंसि सगडीसागडं मोएंति २ महत्थं जाव पाहुडं गेण्हंति २ वाणारसीए नयरीए मन्झमन्झेणं जेणेव संखे कासीराया तेणेव उवागच्छंति २ करयल जाव वद्धावेति एवं वयासी --अम्हे ण सामी । मिहिलाओ कुंभएणं रन्ना निव्विसया आणत्ता समाणा इह इव्वमागया । तं इच्छामो णं सामी । तुव्मं बाहुच्छाया-परिगाहिया निब्मया निरुन्दिग्गा सुद्दंसुद्देणं परिवसिउं। तए णं संखे कासीराया ते सुवण्णगारे एवं वयासी - कि णं तुन्मे देवाणुष्पिया ! कुंभएणं रन्ना निव्यिसया आणत्ता ? तए णं ते सुवण्णगारा संखं एवं वयासी - एवं खळु सामी ! कुंभगस्स रत्रो धूयाए पभावईए देवीए अत्तयाए महीए कुंडळजुयळस्स संघी विसघहिए। तए णं से कुंमए सुवण्णगारसेणिं सद्दावेद्द जाव निव्विसया आणत्ता । तं एएणं कारणेणं सामी । अन्हे कुंभएण निव्विसया आणत्ता । तए णं से संखे सुवण्णगारे एवं वयासी - केरिसिया णं देवाणुप्पिया । क्वंभस्स **र**न्नो घूया पभावई-देवीए अत्तर्यां मही विदेहरायवरकन्ना ? तए णं ते सुवर्णगारा संखं रायं एवं वयासी - नो खळु सामी ! अन्ना कावि तारिसिया देवकन्ना वा गंधव्यक्त्रा वा जाव जारिसिया ण मही २। तए ण से संखे कुंडळ-जिणयहासे दूर्व सहावेइ जाव वहेव पहारेत्य गमणाए ४।

(78) तेणं कालेणं २ र्कुरुजणवर्षं होत्या । हत्थिणाउरे, नयरे । अदीणसत्तु नामं राया होत्या नान विहरड । तत्य णं मिहिलाए तस्त ण कुंभगस्स पुत्ते, पभावईए अत्तए महीए अणुमग्गजायए महिदेन्ने नाम कुमारे ज्यन जुवराया ब्रावि होत्था । तए ण महिन्ते कुरारे अन्नया कोढ़ुंबियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी - गच्छह ण तुन्भे मम पर्मंद-वर्णसि एग महं चित्तसभं करेह २ अणेग जाव पच्चिपणित । तए णं से महदिने चित्तगरसेणिं सद्दावेइ २ एव वयासी – तुब्मे णं देवाणु-प्पिया ! चित्तसम हावभावविलासविन्त्रोयकलिएहि रूवेहि चित्तेह जांव पच्चिपणह। तए ण सा चित्तगरसेणी तहित पडिसुणेड २० जेणेव सयाइं गिहाइं तेणेव उवागच्छई २ तूछियाओ वण्णार्य गेण्हई २ जेणेव चित्तसभा तेणेव अणुष्पविसइ २ भूमिमागे विरैयड २ भूमिं सजेइ २ चित्तसमं हावमान जान चित्तेउ पयत्ता यानि होत्या। तए णं एगस्स वित्तगरस्स इमेयारूवा ज्ञित्तगरलद्वी लद्धा पत्ता अभिसमन्नागदा - नस्स ण दुपयस्स वा चडप्पयश्स वा अपयस्त वा एगदेसमिव पासइ तस्स ण देसाणुसारेण तयाणुरूव रूव निर्वत्तेइ। तए णं से चित्तर्गरए महीए जन्नियतरियाए जालतरेण पायंगुडं पासइ । तए ण तस्त चित्तगरस्त इमेवारूवे अन्झित्यए जान समुप्पज्जित्था – सेय खल्ज ममं महीए २ पायंगुट्टाणुसारेण सरिसग जाव गुणोववेयं रूवं निवत्तित्तए। एवं सपेहेइ २ भूमिभागं सज्जेइ मछीए २ पायंगुट्ठाणुसारेणं जाव निव्यत्तेह । तए ण सा चित्तगरसेणी चित्तसमं जाव हावभावं चित्तेइ २ जेणेव महादिन्ने कुमारे तेणेव उवा-गच्छइ जाव एवँमाणत्तियं पच्चिष्णिइ। तए ण महिदिन्ने चित्तगरसेणि सकारेइ २ विपुल न्जीवियारिहं पीइटाण टलयइ २ पडिविसज्जेइ । तए णं मझदिन्ने अन्नया ण्हाए अतेउरपरियालसंपरिवुडे अर्म्मधाईए सद्धि जेणेव चित्तसभा तेणेव उवागच्छइ २ चित्तसभं अणुप्पविसइ २ हाव-भावविलासबिव्बायकल्याई रुवाई पासमाणे जेणेव मलीए २ तयाणु-र्हंवं निव्वतिए तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए णं से सहदिन्ने महीए र

तयाणुरुवं निन्वत्तियं पासइ २ इमेथारूवे अन्झित्थिए नान समुप्प-न्जिल्था – एस णं मछी २ तिकट्टु छन्जिए वीडिए विट्डे सिणियं २ पच्चोसकाइ । तए णंतं मछदिन्न अम्मधाई सणिय र पच्चोसकातं पासित्ता पूर्व नयासी - किन्नं तुम पुत्ता! छून्जिए वीडिए विहुं सणिय २ प<del>ट</del>चोसक्कसि <sup>१</sup> तए णं से मह्नदिन्ने अस्मधाई एव वयासी – जुत्त ण अम्मो ! मम जेडाए भगिणीए गुरुदेवयभूयाए छन्जणिन्जाए मम चित्तगरणिव्वंत्तियं संभं अणुपविसित्तए <sup>१</sup> तए णं अम्मधाई मंहदित्रं कुमारं एवं वयासी - नो खलु पुत्ता! एस मही। एस णं मझीए २ चिचगरएण तयाणुरूवे निव्वत्तिए। तए ण से मझदिन्ने अम्मधाईए एयमङ सोच्चा निसम्म असिरुत्ते ४ एवं वयासी - केस णं भो से चित्तगरए अपत्थियपत्थिए जाव परिवर्डिंगए जे णं मम जेट्ठाए भगिणीए गुरुदेवयभूयाए जम्बं निर्व्वत्तिए त्तिकट्टु तं चित्तगरं वन्हं आणवेइ । तए णं,सा चित्तगरसेणी इमीसे कहाए छद्धहा समाणा जेणेव मह्मदिन्ने कुमारे तेणेव ख्वागच्छइ २ करयछपरिग्गहियं जाव बद्धा-वेत्ता एवं वयासी – एवं खल्ल सामी । तस्स चित्तगरस्स इमेयारूवा चित्तगरळद्धी ळद्धा पत्ता आभिसमन्नागया – जस्स ण दुपयस्स वा नाव निवत्तेइ । तं मा णं सामी । तुब्भे तं चित्तगरं वब्झ आणवेह । तं तुब्भे णं सामी । तस्स चित्तर्गरस्स अत्रं तयाणुरूवं दहं निव्वत्तेह । तए णै से महदिने तस्स चित्तगरस्स संदासगं छिंदाँवेइ २ निव्विसयं आण-वेइ। तए ण से चित्तगरए महादिन्नेणं निन्विसए आणत्ते समंडमत्तो-वगरणमायाए मिहिलाओं नयरीओ निक्खमइ २ विदेहं जणवयं मन्झं-मञ्ज्ञेण जेणेव कुरुजणवए जेणेव हित्यणाउरे नयरे तेणेव उवागच्छइ २ भंडनिक्खेव करेइ २ चित्तफल्णं सब्जेइ २ मल्लीए २ पायंगुहाणुसारेण रूवं निव्वत्तेई २ कक्खतरांसि छुड्भइ २ महत्यं जाव पाहुढं गेण्हइ २ हिर्वणांडरं नयर मञ्झंमञ्झेणं जेणेव अदीणसत्तु राया तेणेव खवागच्छइ २ तं करयंळ जाव वद्धावेइ २ पाहुंड उवणेइ २ एव वयासी - एवं खछ अहं सामी । मिहिलाओ रायेहाणीओ कुभगस्स रन्नो पुत्तेणं पभावईए देवीए अत्तरणं महादिन्नेणं कुमारेणं निन्विसए आणत्ते समाणे इहं हुटव-मागए । तं इच्छामि णं सामी ! तुब्मं बाहुच्छायापरिग्नीहए बाव परि-वासित्तए। तए णं से अदीणसत् राया तं चित्तगरदारयं एवं वयासी --किन्नं तुमं. देवाणुप्पियाः! महादिन्नेणं निव्विसप आणत्ते १, र्तए णं से वित्तगरदारए अदीणसत्तुं रायं एवं वयासी – एवं खळु सामी! महादेन्ने कुमारे अन्नयां कयाइ चित्तंगरसेणि सहावेइ २ एवं वयासी - तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! मम चित्तसभं तं चेन सन्वं भाणियन्वं जाव मम संखासगं लिंदींबेइ २ निविवसयं आणवेइ । तं एवं खलु अहं सामी ! महादेन्नेण क्रमारेणं निन्विसए आणत्ते । तए णं अदीणसत्तू राया तं वित्तगरं एवं वयासी – से केरिसए णं देवलणुष्पिया ! तुमे महीए तहाणुरूवे किन्व-त्तिए ? तए णं से चित्तगरे कक्खंतराओ चित्तफळगं नीणेइ २ अदीण-सत्तुस्स उवणेइ २ एवं वयासी - एस णं सामी! महीए २ तयाणु-रूवस्स रूवस्स केइ आगारभावपडोर्यारे निवृत्तिए । नो खळु सका केणइ देवेण वा जाव मझीए २ तयाणुरूवे रूवे निञ्वत्तित्तए। तए णं से अदीणसत्तू पिडक्तजाणियहासे दूर्यं सद्दावेइ २ एवं नयासी तहेन जान पहारेत्थ गमणाए (५)।

(79) तेणं कालेणं २ पंचाले जणवए कंपिलपुरे नयरे । जिय-सत्तु नामं राया पंचालहिवई । तस्स णं जियसत्तुस्स धारिणीपामोक्खं देवीसहस्सं ओरोहे होत्था । तत्य णं मिहिलाए चोक्खा नामं परि-व्वाइया रिज्वेय जाव सुपरिणिहिया यावि होत्था । तए णं सा चोक्खा परिव्वाइया मिहिलाए वहूणं राईसर जाव सत्यवाहपभिईणं पुरओ दाण-धम्मं च सोयधम्मं च तित्थाभिसेयं चू आघवेमाणी पत्रवेमाणी परूवे-माणी ववदसेमाणी विहरइ । तए णं सा चोक्खा अन्नया कयाइं तिदंढं च कुंडियं च जाव धाजरत्ताओ ४ गेण्डइ २ परिव्वाइगावर्सहाओ पिड-निक्खमइ २ पविरलपरिव्वाइयासिद्धं संपरिवुढा मिहिलं रायहाणि मज्झंमज्झेणं जेणेव कुंभगस्स रन्नो भवणे जेणेव फंन्नंतेवरे जेणेव मही २ तेणेव उवागच्छइ २ ज्दयपरिफोर्सियंग्य दव्भोविर पचत्थुयाए

भिसियाए निसीयइ र मेडीए र पुरखो दाणधम्मं च नाव विहरह । तए ण मही र चोनखं परिव्वाइयं एवं वयासी – तुर्वेभे णं चोक्खे । किंमूळए धम्मे पन्नत्ते ? तए णं सा चोक्खा परिव्वाइया माई २ एवं वयासी -अर्व्हं णं देवाणुष्पिए ! सोयमूलए धम्मे पर्त्रृत्ते । जं णं अर्व्ह किंचि असुई भवड़ त णं उदएण य महियाए जाव अविग्धेणं सगां गच्छामो । तए णं मल्ली २ चोक्खं परिज्वाइयं एवं वयासी - चोक्खा । से जहा-नामए केइ पुरिसे रुहिरकयं वत्य रुहिरेणं चेव धोवेजा अत्थि णं चोक्खा! • तस्स रुहिरकयस्स वत्थस्स रुहिरेणं घोव्वमाणस्स काइ सोही <sup>१</sup> नो इर्णंडे समहे । एवामेव चोक्सा ! तुईमे णं पाणाइवाएणं जाव मिच्छादंसण-सक्टेणं नित्य काइ सोही जहा वा त्तरस रुहिरकयस्स वत्यस्स रुहिरेणं चेव घोठवंमाणस्य । तए ण सा चोक्खा परिठ्वाइया महीए २ एवं वृत्ता समाणी संकिया कलिया विइगिडिन्छया भेयसमावना जाया वि होत्या महीए नो संचाएइ किं्चिब पामोक्खमाइक्खित्तए तुसिणीया संचिद्धइ। तए ण तं चोक्खं महीए २ बहूओ दासचेडीओ हीछेति निंदंति खिसंति गरिहाति अप्पेगइयाओ हेरुयालेंति अप्पेगइया मुहमक्किडियाओ करेंति अप्पेगइया नग्घाडीओ करेंति अप्पेगइया तन्जेमाणीओ ताळेमाणीओ निच्छुदंति । तए णं सा चोक्खा मल्लीए २ दासचेडियाहिं हीळिज्जमाणी जाव गरहिन्जमाणी आसुरुत्ता जाव मिसिमिसेमाणी महीए २ पओसमा-वञ्जइ २ भिसियं गेण्हइ २ क्षंत्रंतेखराओ पढिनिक्खमइ २ मिहिलाओ निग्गच्छइ २ परिव्वाइयासंपरिवुडा जेणेव पचालजणवए जेणेव कंपिझ-पुरे तेणेव उवागच्छइ २ बहुणं राईसर जाव परूवेमाणी विहरइ। तए णं से जियसत्तू अन्नया कयाइ अतेवरपरियालसाई संपरिवेंडे एवं नाव विहरह। तए ण सा चोक्खा परिन्वाइयासपरिवुडा जेणेव जियसत्तुस्स रन्नो भवणे जेणेत्र जियसत्तू तेणेव अणुपविसइ २ जियसत्तुं जएण विजएणं वद्धावेइ। तए णं से जियसत्तू चोक्खं परिन्वाइय एन्जमाणं पासइ र सीहासणां ओ अन्मुट्टेर २ चेक्ख सक्कारेइ २ आसणेणं उवानिमंतेइ। तए णं सा चोक्खा उदगपरिफोसियाए जाव भिसियाए निविसइ

जियसत्तुं रायं रज्जे य जाव अंतेजरे य कुसछीदंतं पुच्छइ । तए णृं सा चोक्खा जियसत्तुर्स्स रहो दाणधन्मं च जाव विहरइ। तए णं से जियं-सत्त् अप्पणो ओरोहंसि जायनिम्हए चोक्खं एव बयासी – तुमं णं देवाणुप्पिया ! बहूणि गाम्।गर नाव आहिंडंसि बहूण य राईप्रगिहाइ अणुष्पविसंहि । ते अत्थियाई ते कस्सइ रन्नो वा बाव परिसप ओरोहे दिट्टपुव्वे जारिसए णं इसे समैं ओरोहे ? तए णं सा चाक्खा परिव्वा-इया जियसत्तुं एवं ईसि अवहसियं करेइ २ एवं वयासी – सरिसए णं तुमं देवाणुष्पिया ! तस्स अगडदहुरस्स । केसं णं देवाणुष्पिए ! से अगडदहुरे ? जियसत्तू ! से जहानामए अगडदहुरे सिया । से णं बत्य जाए तत्थेव बुड्डिर्ए अन्ने अगर्ड था तीळीगं वा दहें वा सरं वा सागरं वा अपीसमाणे मन्नइ— अयं चेव अगडे वा जाव सागरे वा। तर्ए णं तं कूवं अने सामुद्दए दहुरे हञ्बमागए। तए ण से कूबदहुरे तं समुद्ददुरं एवं वयासी — से केस णं दुंभं देवाणुष्पिया ! कत्तो वा इह हव्यमागए ? तए णं से सामुद्दए दहुरे तं कूवदहुरं एवं वयासी – एवं खछु देवाणु-प्पिया! अहं सामुद्दए दद्दरे। तए णं से कूबदद्दुरे तं सामुद्दयं दद्दरं एवं वयासी – केमहालए ण देवाणुप्पिया ! से समुद्दे ? तए ण से सामु-हए दहुरे तं कूवदहुरं एवं वयासी – महालए णं देवाणुप्पिया ! समुद्दे । तए णं से क्वदहरे पाएणं लीहं कड्डेड २ एवं वयासी – एमहालए णं देवाणुाप्पया ! से समुद्दे ? नो इणहें समङ्घे । महालए णं से समुद्दे । तए णं से क्वददुरे पुरित्थिमिञ्जाओं वीराओं विष्किडित्ताणं पच्चित्थिमिञ्जं तीरं गच्छइ २ एवं वयासी — एमहालए णं देवाणुप्पिया ! से समुद्रे ? नो इणहे तहेव । एवामेव तुमंपि जियसृत् अन्नेसि बहूणं राईसर नाव सत्थवाहप्पभिईणं भन्नं वा भगिणिं वा घूयं वा सुण्हं वा अपासमाणे जाणिस जारिसए मम चेव णं कीरोहे तारिसए नो अन्नस्सै। तं एवं खलु जियसत्तू ! मिहिलाए नगरीए छंभगस्त धूया पभावईए, अत्तिया महीनामं २ रुवेण य जाव नो खळु अन्ना काइ देवकन्ना वा जारिसिया मही । निदेहबररायकन्नाए छिन्नस्स वि पार्यगुट्टगस्स इमे तव ओरोहे

स्यसहर सइमंपि कलं न अग्यइ त्तिकट्टु जफ्रोब दिसं, पाउब्भूया तामेव दिस पांडिगया। तए ण से जियसत्तू परिव्वाइयाजाणियहासे दूर्य सहाबेइ जाव पहारेत्थ गमणाए ६।

(<sup>80)</sup> तए णं तेसि जियसत्तूपामोक्खाण छण्ह राईणं दूया जेणेव मिहिला तेंणेव पहारेत्थ गमणाए । तए ण छप्पि दूयरम जेणेव मिहिला तेणेव डवागच्छति २ मिहिछाए अग्गुज्जाणंसि पत्तेय २ खघावार-निवेसं करेंति २ मिहिल रायहाणि अणुष्पिबसित २ जेणेव कुंभए तेणेव उवागच्छीत २ पत्तेयं करयल नाव साणं २ राईण वयणाइं निवेदेंति । तए णं से क्रुभए सेसि दूर्याणं एयमद्व सोच्चा आसुरुत्ते नाव तिवालियं भिडिंड एवं वयासी - न देमि ण अहं तुन्भं मार्झि र ातिकट्टु ते छिप्प दूए असकारिय असम्माणिय अवदारेणं निच्छुभावेइ। तए ण जियसत्तु-पामोक्खाणं छण्हं राईणं दूया कुंभएणं रन्ना असम्नारिया असम्माणिया अवदारेणं निच्छुभाक्या समाणा जेणेव सगा २ जणवया जेणेव सयाइ २ नगराइ जेणेव सया २ रायाणो तेणेव उवागच्छंति २ करयछ जात्र एवं वयासी - एवं खलु सामी । अम्हे जियसत्तुपामोक्खाणं छण्हं रायाणं दूया जमगसमग चेव जेणेव मिहिला जाव अवदारेणं निच्छु-भावेइ । त न देइ णं सामी ! कुंभए मिंह २ । साणं २ राईणं एयमहं निवेदिंति । तए णं ते जियसत्तुपामोक्खा छाप्प रायाणो तेसिं दूयाण अंतिए एयमहं सोच्चा आसुरुत्ता अन्नमन्नस्स दूयसंपेसणं करेंति एवं वयासी — एवं खलु देवाणुप्पिया । अम्हं छण्हं राईणं दूया जमगसमगं चेव बाव निच्छूढा । तं सेयं खलु देवाणुप्पियाँ । क्रंभगस्स जत्तं गेण्हि-त्तए त्तिकट्टु अन्नमन्नस्स एयमद्व-पाडिसुणेंति २ ण्हाया सन्नद्धा हत्थिखंध-वरगया सुकोरिंटमछदामा जाव सेयवरचामराहिं महयाहयगयरहपवर-जोहकिळगेए चार्रांगिणीए सेणाए सिद्ध संपरिबुडा सिर्विट्टीए जाव रवेणं सएहिंतो २ नगरेहिंतो जाव निग्गच्छंति २ एगयओ मिछायंति जेणेव मिहिला तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए ण कुंमए राया इमीसे कहाए • छद्धडे सँमाणे वलवाज्यं सहावेह २ एवं वयासी

- खिप्पामेव हय, जाव रोन्नं सन्नाहेह जाव पच्चित्पणीति। तए णं कुभए ण्हाए सन्नद्धे हित्यखधवरगए नाव सेयवरचामरण मह्या मिहिल मन्झंमन्झेणे निन्नीइ २ विदेहनणवयं मन्झमन्झेणं नेणेव वेस्थते, तेणेव खंधावारनिवेसं करेइ २ जियसत्तूपामोक्या छिप्प य रायाणो पडिवाले-माणे जुन्झसन्ने पडिचिद्धइ। तए ण ते जियमत्तृपामोर्क्या छिप रायाणो जेणेव कुभए तेणेव उवागच्छंति २ कुभण्णे रत्रा सद्वि सपलग्गा यावि होत्था । तए णं जियसत्तुपामोक्या छाप्पि रायाणो क्रभय राय हय-महियपबरवीरघाइयविवेडियाचि यथयछत्तपडाग किच्छप्पाणोवगयं हिमो-दिस पडिसेहित । तए णं से कुभए जियसत्तुपामीक्येहि छिह राईहि ह्यमहिय नाव पडिसेहिए सर्माणे अत्थामे अवले अवीरिए नान अघार-णिक्जमित्तिकट्टु सिग्घं तुरियं जाव वेडय जेणेव मिहिला तेणेव उवा-गच्छइ २ मिहिलं अणुपविसइ २ मिहिलाए दुवाराउ पिदेउ २ रोहसंजे चिद्वइ। तएण ते नियसत्तुपामोक्खा छप्पि रायाणो नेणेव मिहिला तेणेव ख्वागच्छंति २ मिहिलं रायहीं।ण निस्सचार निरुचार सन्वओ समंता ओरुभित्ताणं चिद्वति । तए ण से क़ुंभए भिहिल रायहाणि रंद्र नाणित्ता अविभत्तरियाए उवहाणसालाए सीहासणवरगण तेसि जियमत्तुपामोक्खाणं छण्ह राईणं छिदाणि यं विवराणि य मम्माणि य अलभमाणे वहूहिं आएहि य खवाएहि य उप्पत्तियाहि य ४ बुद्धीहि परिणीमेमाणे २ किंचे आयं वा ख्वायं वा अलममाणे ओह्यमणसकप्पे जाव झियायइ। इम च णं मही २ ण्हाया जान वहूिह सुज्जाहि परिवुडा जेणेव कुभए तेणेव ज्वागच्छइ २ कुंभगस्स पायगाहण करेइ । तए ण कुभए माझ २ नो आढाइ नो परियाणाइ तुसिणीए सचिद्वर । तए ण मही २ कुंभगं एवं वयासी – तुन्मे णं ताओ । अन्नया मम एन्जमाण जान निवेसेह । किन्न तुरुभं अन्ज ओहय जाव झियायह <sup>१</sup> तए ण कुभए मछि २ एवं वयासी --एवं खळु पुत्ता <sup>।</sup> तव कज्जे जियसत्तुपामोक्सेहिं <u>वृ</u>द्या सेप-सिया । ते णं मए असकारिया जाव निच्छूढा । तए ण जियसत्तूपा-मोक्खा तेसि द्याणं अंतिए एयमहं सोचा परिकृतिया समाणा मिहिलं

रायहााग्ना निस्संचारं जान चिट्टंति । तए णं अहं पुत्ता तेसिं जियसत्तु-पार्मोक्खाणं छँण्ह राईणं अंतराणि अलभमाणे जाव झियामे । तए ण सा मही २ कुंभग राय एवं वयासी - माण तुरुभे ताओ । ओह्यमणसकप्पा बाव झियायह । तुन्मे णं ताओ ! तासि जियसत्तुप्रामोक्खाणं छण्हं राईणं पत्तेय २ रहास्सिएं दूयसपेसे करेह एगमेगं एव वयह - तव देमि मिल २ तिकट्ड संझाकालसमयसि पविरलमणुस्संसि निसंतपिडिनिसं-त्तंसि पत्तेय २ मिहिल रायहाणि अणुध्पविसेह २ गब्भघरएसु अणुष्पै-विसेह मिहिलाए रायहाणीए दुवाराई विहेह २ रोहसँड्जे चिह्नह् । तए णं कुमए एवं क चेव जाव पवेसेइ रोहसंज्जे चिहह । तए णं ते जिय-सत्तुपामोक्ला छप्पि रायाणो कछ जीव अछते जाछंतरेहिं कणगमयं मत्ययछिडुं पबमु पेलिपहाणं पडिमं पासंति ऐस णं मही २ तिकट्टु महीए २ रूंबे य जोव्वंणे य ठावंण्णे य मुच्छिया गिद्धा नाव अन्हों-ववना अणिमिसाए दिझीए पेहमाणा २ चिहति । तए णं सा मझी २ ण्हाया जाव पायच्छित्ता सन्वालंकारविभूसिया बहूहि खुज्जाहिं जाव परिक्लिता जेणेव जालघरए जेणेव कणगपडिमा तेणेव उवागच्छइ २ तीक्षे कणगपडिमाए मत्थयाओ त पडमं अवणेइ। तए ण गंधे निद्धा-वेई से जहानामए अहिमडे इ वा नाव असुभतराए चेव। तए णं ते नियसत्तूपामोक्ला तेणं असुभेणं गधेणं अभिभूया समाणा सएहिं २ उत्तरिञ्जेहिं आसाइ पिहेंति २ परम्मुहा चिद्वति । तए णं सा मझी २ ते जियसत्तुपामोक्खे एवं वयासी – किं णं तुब्भे देवाणुप्पिया <sup>।</sup> सपर्हि २ उत्तरिज्जेहिं जाव परम्युद्दा चिट्टह<sup>१</sup> तए णं ते जियसत्तूपामोन्स्वा माहि २ एवं वयंति – एवं खलु- देवाणुष्पिए । अम्हे इमेणं असुमेणं गंधेणं अभिभूया समाणा सपहिं २ जाव चिट्ठामो १ तए णं मल्ली २ ते जियसत्तूर्पोमोक्ले एवं वयासी – जई तार्वं देवाणुप्पिया ! इमीसे कणग नाव मिडिमाए कहाकि ताओ मणुत्राओ असणाओ ४ एगमेरी पिंडे पिक्लप्पमाणे २ इमेयारूवे असुभे पोग्गले परिणामे इमस्स पुण ओरािळयसरीरस्त .खेळासवस्स वंतासवस्स ।पित्तासवस्स सुकासवस्स सोणियपूर्यासवस्य दुरुयकसामनीसासम्स दुरुयमुत्तप्डयपुरीमपुण्णस्स सडण जावे धम्मस्स केरिसए य परिणामे भविस्सड १ त मा ण तुब्भे देवाणु-प्पिया । माणुस्सएसु कामभोगेमु मज्जह रज्जह गिज्झेह मुज्झेह अज्झो-ववन्जह। एवं खलु देनाणुष्पिया । अन्हे ईमे तन्चे भवगंतणे अवर-विदेहवासे सिळळावईविजए वीयमोगाए गयहाणीए महरुवेलपामोक्ता सर्तं पियवाळवयसंया रायाणे। होत्या यहजाया जाव पञ्जडया । तए ण अहं देवाणुष्पिया ! इमेण कारणेण इत्यीनामगोग कम्म निर्वयत्तेमि -जइ एं, तुब्से चर्डत्थ उवसपिजनाण विहरह तैओ ण अह छट्ठ उर्व-संपिक्षित्ताण विहरामि सेस तहेव मन्त्र । तम ण तुरुभे देवाणुरिप्या <sup>1</sup> काल-सासे कालं किच्चा जयंते विमाण उववन्ना । तत्थ ण तुरुभ देमूणाइ बत्तीसाँइ सागरोवमाई ठिई। तण ण तुन्भे ताओ देवलोगाओ अणतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुदीवे २ सीड २ ग्जाउ उवमपन्जित्ताण विहरह। तए णं अहं ताओ देवलोगाओ आउम्प्रणण जानन्तारियत्ताण पनचीयाया। कि चै तैय पर्म्हुंहं ज य तया भा जयतपत्रराम । बुत्या समयनिवद्व देवा त संभरह जाइ ॥१॥ तए ण तेमि जियसत्तुवामोनयाण उण्ह राईण मछीए २ अतिए एयमट्ट सोच्चा २ सुभेण परिणामेण पसत्थेण अज्झवसाणेण छेसाहिं विसुज्झमाणीदि तयावरणिज्जाण कम्माण खओवसमेण ईहापूह जाव सन्निजाईसरणे समुप्पन्ने एयमट सम्म अभि-समागच्छंति । तए ण मही अरहा जियसत्तुपामोक्ये छिप्प रायाणी समुप्पन्नजाईसरणे जाणित्ता गब्भघराण टाराइ विक्षंडिर । तए ण जिय-सत्तुपामोक्खा जेणेव मझी अरहा तेणेव उवागच्छित। तए ण महत्वल-पामोक्ला सेंत्त पियवालवयंसा एगयओ अभिसमन्नागया वि होत्या। तए णं मछी अरहा ते जियस तुपामोक्ते छिप्प रायाणो एव वयासी-एवं खलु अहं देवाणुपिया । ससारभ उठिवग्गा नार्व पव्वयामि । त तुड़में णं किं करेह किं ववसह कि भे हियसामत्थे ? तए ण जियसत्तुपामोनखा मार्हि अरह एव वर्यासी – जइ ण तुन्भे देवाणुप्पिया । सद्धार जान पञ्चेयह अम्हाण देवाणुप्पिया । के अने

आलक्णे वा आहारे वा पिडवंधे वा १ ज़ह चेव ण देवाणूपिया! तुर्को अम्हं ईंओ तच्चे भवग्गहणे बहूसु कन्जेसु य मेढी पमाण नाव धम्मधुरा होत्था तह चेव णं देवाणुप्पिया ! इण्हिप ज्ञाव भविस्सह । अम्हे वि गं देवाणुप्पिया । संसारभडिवनगा जाव भीया जम्मणंमरणाणं देवाणुप्पियाँसिर्डि मुडा भवित्ता <sup>जाव</sup> पव्वयामो । तए ग मही अरहा ते जियसत्तुपामोक्खे एव वयासी – जइ णं तुब्भे ससार नाव मए सर्कि पन्नर्यह तं गच्छह ण तुन्मे देवाणुप्पिया । सएहि २ रन्जेहि जेंहपुत्ते रक्के ठावेह २ पुरिससहस्सवाहिणीओ सीयाओ दुरूदह २ मम अतियं पाजुन्भवह । तए ण ते जियसत्तुपामोक्खा महिस्स अरहओ एयमहं पडिसुणेति । तए ण मही अरैहाँ ते जियसत्तपामोक्खा गहाय जेणेव कुमए तेणे<mark>व चवागच्छइ २ कुं</mark>भगस्स पाएसु पाडेइ। तए णं क्कंग्रए ते जियसत्तपामोक्खा विज्लेणं असणेणं ४ पुप्फवत्यगंघमहाल-कारेणं सक्कारेइ बाव पिछिविसन्जेइ । तए ण ते जियसनुपामोक्खा कुमएणं रत्ना विसन्जिया समाणा जेणेव साई २ रज्जाई जेणेव नगराइ तेणेव खवागच्छंति २ सगाई २ रज्जाई खवसपञ्जित्ताणं विहरति। तए ण मही अरहा संवच्छरावसाणे निक्खिमस्सामि त्ति मणं पहारेइ।

(81) तेणं कालेणं २ सकस्स आसणं चलइ। तए णं सक्ते देविंदे देवराया आसणं चलियं पासइ २ ओहिं पजंजइ २ मिंछ अरहं ओहिणा आमोएइ २ इमेयारूवे अञ्झित्थए जाव समुप्पिक्तित्था — एव खल्छ जवुदीवे २ भारहे वासे मिहिलाए कुंभगस्स रन्नो मिंछी अरहा निक्खिमस्सामिति मण पहारेइ। तं जीर्थमेयं तीयपच्चुप्पन्नमणागयाणं सिक्काणं अरहंताण मगवंताणं निक्लममाणाण इमेयाक्रव अत्थसंपयाण दलइत्तंए तजहा — तिण्णेव य कोडिसया अहासीई च हुति कोडीओ। अर्थिइं च सय-सहस्सा इंदा दल्लयंति अरहाण॥१॥ एव संपेहेइ २ वेसमणं देवं सद्दावेइ २ एव वयासी — एव खल्छ देवाणुप्पिया । जंजुदीवे २ भारहे वासे जाव असीइ च संयसहस्साई देलाइत्तर । त गच्छह णं देवाणुप्पिया। जंजुदीवे भारहे वासे निहलाए कुंभगभवणिस इमेयारूवं अत्थसंप्याण साह-

राहि २ खिप्पामें व ममत्र्यमाणितियं पच्चिप्पणिहि। तए णं से ब्रेसमणे देवे संकेणं देविंदेण एवं वुत्ते हट्टे करयल नाव पडिसुणेई २ जभए देवे सद्दावें हैं १ एवं वियासी — गच्छह णं तुब्भे देवाणुप्पिया । जबुंदीव २ भारेह वासं मिहिल रायहाणि कुंभगस्स रत्नो भवणास तित्रव क कोडिसया अद्वासीयं च कोडीओ असीय च सयसहस्साड अयमेयारूव अत्यसप-याणं साहरह २ मम एयमाणात्तिय पच्चिपणह । तए ण ते जभगा टेवा वेसमणेणं जाव सुणेत्ता उत्तरपुरित्थम दिसीभाग अवक्रमित जाव उत्तर-वेउनितयाइ रूवाइ विउन्नंति २ ताए उक्टिट्टाए जान नीडनयमाणा लेणेन जंबुद्दीवे २ भारहे वासे जेणेव मिहिन्टा रायहाणी जेणेय नुभगस्स स्त्रो भवणे तेणेव उवागच्छति २ कुभगस्स रत्रो भवणास् तित्रि कोडिसया जाव साहरंति २ जेणेव वेसमणे देवे तेणेव उवागच्छति २ करयल <sup>जाव</sup> पच्चिपणंति । तए ण से वेसमणे देवे जेणेव सके ३ तेणेव उवागच्छइ २ करबल जाव पच्चिपणड । तए ण मही अन्हा कहाकहि जाव माग-हुओ पायरासो ति वहूण सणाहाण य अणाहाण य पहिचाण य पिथयाण . य कैरोडियाण य कप्पडियाण य एगमेग हिरण्णकोडि अट्ट य अणृणाड सयसहस्साइं इमेय।रूव अत्थसपयाण वलयइ। तए ण कुभए मिहिलाए रायहाणीए तत्थ २ तहिं २ देसे २ वहुओ महाणससाछाओ करेड । तत्थ ण बहवे मणुया दिन्नभइभत्तवेयणा विउन्नं असण ४ उवक्खडेंति जे जहा आगच्छंति तजहा-पथिया वा पहिया वा करोडिया वा कप्पिडिया वा पासंडत्था वा गिहत्था वा तरस य तहा आसत्यस्स वीस-त्थस्स सुद्दासणवरगयस्स त विडल असण ४ परिभाएमाणा परिवेसेमाणा विदरंति । तए ण मिहिलाए सिघाडर जाव वहुजणो अन्नमन्नस्स एव-माइक्खइ – एव खलु देवाणुप्पिया । कुभगरस रत्नो भवणंसि सञ्वकाम-गुणिय किमिच्छिय विपुल असणं ४ वहूण समणाण य जाव परिवेति-ज्जइ । वरवरिया घोसिन्जइ क्विमिन्छियं दिन्जए वहुंविहीन्यं । सुरअसु-रदेवदाणवनारिंवमहियाण निक्खमणे ॥१॥ तए ण मही अरहा संवच्छ-रेणं तिन्नि कोडिसया अहासीय च होति कोडीओ असीय च सदसहस्साइ इमेगुरूवं अत्थसंपंचाणं दंळइत्ता निक्खमामिति मणं पहारेह ।

(82) तेणं कार्छणं २ लोगंतिया देवा वंभलोए केप्पे रिट्ठे विमाण-पत्थं संपर्हि २ विमाणेहिं संपर्हि २ पासायविंहिसप्हिं पत्तेय २ चर्डि सामाण्डियसाहरसीहिं तिहिं परिसाहिं सत्तिह्, अणिएहिं सत्तिह आणि-याहिनईहिं सोलसिं आयरक्लदेवसाहस्सीहिं अनेहि य बहुहि छोगंति-एहिं देवेहि सर्खि सपरिवुडा महयाहयनट्टगीयनाइय बाव रवेण मुंज-माणा विहरंति तंजहा-- सारस्सयमाइचा वण्ही वरुणा य गहतोया य । तुसिया अन्वाबाहा अग्गिबा चेव रिद्धा य ॥१॥ तए णं तेसिं छोगंति-याणं देवाणं पत्तेयं २ आसणाइ चलति तहेन नान अरहंताणं निकलम-माणाणं संबोहणं करित्तए ति तं गर्च्छामो ण अम्हे वि महिस्स अरहओ संबोहण करेमी त्तिकट्टु एवं संपेहेंति २ इत्तरपुरिश्यम दिसीभागं वेउव्वियसमुग्घाएण समोहणति संखेन्जाइ जोयणाई एव नहा नमगा जाव नेणेव मिहिला रायहाग्री जेणेव कुंमगस्स रत्रो भवणे नेणेव मल्ली अरहा तेणेव उवागच्छांते, २ अंतिलक्खपीडवन्ना सिखिखिणियाई वत्थाई पवरपरिहिया करयळ जाव ताहिं इद्वाहिं एवं वयासी -बुज्झाहि भगव लोगनाहा <sup>।</sup> पवत्तेहि धम्मतित्थं जीवाणं हियसुह-निस्सेयसकॅरं भविस्सइ त्तिकट्टु दोच्चंपि तच्चिप एवं वयति माझं अरहं वंदंति नमंसंति २ जामेव दिसिं पाउन्भूया तामेव दिसिं पडिगया। तए णं मझी अरहा तेहिं छोगंतिएहिं देवेहिं संबोहिए समाणे जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ २ करयछ जाव एव वयासी – इच्छामि णं अम्मयाक्षो <sup>।</sup> तुन्भेहिं अन्भणुन्नाए मुंहे भवित्ता <sup>जाव</sup> पन्वइत्तए । अहासुहं देवाणुप्पिया । मा पूडिबंधं करेहें । तए णं कुंभए राया कोडुं-वियपुरिसे सद्दावेइ २ एव वयासी - खिप्पामेक अहसहस्सं सोवण्णि-याणं कल्साणं जाव भोमेज्जाणं अन्नं च महत्यं जाव तित्ययराभिसेय **चबहुवेह्∙**जान **चबहुवेंति । तेणं कालेणं २ चमरे असुरिंदे** जान अच्चुय-पञ्जवसाणा आगया । तए णं सक्के आभिओगिए देवे सद्दावेइ २ एवं वयासी — खिप्पामेव अर्डुसहरस सोवण्णियाणं नाव अत्रं च तं विपुरुं

उवट्टवेह जाव उवट्टवेंति । तेवि 'कलसा ते' चेव कलसे अणुपविद्वा। तए णं से सके देविंदे देवराया छुंमए याराया मिल अरहें सीहासर्णीस पुरत्थाभिमुहं निवेसेइ अष्टसहस्सेणं सोवण्णियाण जान अभिसिचित । तए णं माहिस्स भगवओं आभिसेए वट्टमाणे अप्पेगइया देवा मिहिल च सार्टिमतरवाहिरं नान सञ्वओ समंता सपरिधावति। तर णं कुमए राया ढोच्चपि उत्तरावक्रमणं जाव सब्वालकारविभूसियं करेड २ कोई-वियपुरिसे सद्दावेइ २ एव वयासी - खिप्पामेव मणोरम मीय उवह-बेह ते जुबहुर्वेति । तए ण सके आभिओगिए देवे वयासी - सिप्पा-मेव अणेगखंभ नाव सीय उवहवेह नाव सावि मीया त चेव सीय अणुष्पविद्वा । तए ण मही अरहा सीहासणाओ अर्ब्युटेड २ क्षेणेव मणोरमा सीया तेणेव **उवागच्छ**ड २ मणोरम मीय अणुपयाहिणीकरेमाणा मणोरण सीद दुरूहड २ सीहासणवरगए पुरत्थामिमुहे सन्निसण्णे। तए ण कुभए अद्धारस सेणिप्पमेणीओ सद्दावेद्द २ एव वयासी – तुब्मे ण देवाणुप्पिया ! सञ्वालकारविभूसिया मिहस्स सीय परिवहह जाव परिवहति। तए ण सक्ते ३ मणोरमाए सीयाए दिन्देविण ह उबरिह बाह गेण्डड । ईसीणे उत्त-रिछं जबरिछ बाहं गेग्हइ। चमरे दाहिणिह हेटिह बली उत्तरिह हेटिहं अवसेसा देवा जहारिह मणोरम सीय परिवहति – पुव्वि उक्तिसत्ता माणु-सेहिं सौ हंइरोमकूवेहिं। पच्छा वहति सीयं असुरिदमुरिदनागिता ॥१॥ चलचवलकुडलधरां सच्छवविउन्वियाभरणधारी । देविंददाणविंदा वहति सीयं जिणिदस्स ॥२॥ तए णं माहिस्स अरह्ओ मणोरम सीय दुरुदस्स इमे अहरहमंगलगा पुरओ अहाणुंपुन्नेण एव निग्ममो जहा जमालिसा। तर्पं में मिहस्स अरइओ निक्खमगणस्स अप्पेगइया देवा मिहिल आसिय जान भन्भितरवासविदिगाहा जाव परिधावति । तर्ए ण मही अरहा जेणेव सहस्सववणे उज्जाणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवा-गच्छइ २ सीयाओ पच्चोरुहइ २ आभरणालकार प्रभावई पडिच्छइ। तए णं मही अरहा सयमेव पचमुद्धिय लॉय करेह। नए ण सके ३

महिस्त केसे पिटच्छइ खीरोदगसमुद्दे साईरइ । तए णं मही अरहा नमोत्थु णं सिद्धाणं तिकट्दु सामाइयचारित्तं पडिवन्जइ। जं समयं च ण मही अरहा चारित्तं पडिवब्जइ त समयं च णं देवाणं य माणुस्मणै य निग्घोसे तुडियणाए गीयवाह्यनिग्घोसे य सक्कवयण-संदेसेणं निलुके यानि होत्था। जं समयं च एं मही अरहा सामाइयचारित्त पडिवन्ने तं समयं च णं महिस्स अरहओ मार्णुस-धम्माओ उत्तरिए मणपज्जवनाणे समुप्पन्ने । मझी णं अरहा जे से हेमताणं दोचे मासे चखत्थे पक्खे पोससुद्धे तस्स णं पोससुद्धस्य एका-रसीपन्खेणं पुत्रवण्हकाळसमयसि अडमेणं भत्तेणं अपाणएण अस्सिणीहिं नक्खत्तेण जोगग्रुवागएणं तिहिं इत्थीँसएहिं अस्मितरियाए परिसाए तिहिं पुरिससपहिं बाहिरियाप परिसाप सिंद्ध मुंडे भवित्ता पव्वइए। मिंह अरह इमे अह नांयकुमारा अणुपव्वइंसु तंजहा - नदे य निदामित्ते सुमित्त-बल्जिनसाणुमित्ते य । अमरवइ अमरसेणे महसेणे चेव अहमए॥१॥ तए णं ते भवणवई ४ मिहस्स अरहं ओ निक्खमणमिहमं करेंति २ जेणेव नंदीसरे अद्वाहियं करेंति नाव पहिनाया । तए णं मल्ली अरहा जं चेव दिवसं पन्वइए तस्सेव दिवसस्स पुन्वीवरण्हकालसमयंसि असोग-वरपायवस्स अहे पुढविसिळापृहृयसि सुहासणवरगयस्स सुहेणं परिणा-मेणं पसत्थाहिं लेसाहिं तयावरणकम्मरयविकरणकरं अपुन्वकरणं अणु-पविष्ठस्स अणंते जाव केवछवरनाणदंसणे समुप्पन्ने ।

(83) तेणं कालेणं २ सञ्बदेवाणं आसणाइ चलेंति समोसढा
सुगेंति अद्वाहियं महानंदीसरं नाव जामेव दिसिं पाडब्भूया तामेव पिटगया। कुंभए वि निग्गच्छइ। तप्नणं ते जियसत्तुपामोक्खा छाप्प य रायंगणो
जेडपुत्ते रक्जे ठावेत्ता पुरिससहस्सवाहिणीयाओ दुक्तढा साञ्चिष्टीए जेणेव
मही अरहा नाव पञ्जुवासित । तए णं मही अरहा तीसे महइमहालियाए कुंभगस्स तेसिं च जियसत्तुपामोक्खाणं धम्मं परिकहेइ। परिसा
जामेव दिसिं पाडब्भूया तामेव दिसिं पिडगया। कुंभए समणोवासए
जाए पिडगए पंभावई पि। तए ण जियसत्तूपामोक्खा छप्पि रायाणो

धम्मं सोच्चा आहित्तए,णं भंते (। जाव पञ्चइया जाव चोहसपुन्विणो अणते केवेळी सिद्धा। तए णं मही अरहा सहसंववणाओ पंडिनिक्खमइ २ वहिया जणवयविहारं विहरइ। यहिस्स णं भिर्संगपामोक्खा अड्डावीसं गणा अहाक्षेनं गणहरा न्होत्या । मिहन्स ण अरह्ओ अर्द्रनैत्तालीस समणसाहस्सीओ उन्नोसिया समणसंपया होत्था । वधुमइपीमोक्साओ पणपन्न अन्जियासाहरमीओ उक्कोसेणं । र्सुव्वयपामोक्खाओ साव-याणं एगा सयसाहस्सी चुँळसीइं सहँस्सा सुणदापामोक्खाओ सावि-याणं विष्णि सयसाहस्सीओ पण्णाट्टं च सहस्सा छच्चसँया चोइस-पुरुवीणं संपया । वीसं सया ओहिनाणीणं वन्तीसं सया क्लेव्छनाणीणं पंगीतीसं सया वेजिवयाणं अद्वर्सया मणपञ्जवनाणीणं चोइससया वाईण वीसं सया अणुत्तरोववाइयाणं। महिस्स णं अरहओ दुविहा अंतर्गेडमूमी होत्या तंजहा – जुगंतकेरभूमी परियायंतकरंभूमी य <sup>जाव</sup> वीसइमाओ पुरिसजुगाओ जुगंतर्करमूमी ब्हुवीछसपरियाए अंत-मकासी । मझी ण अरहा पणवीसं धणू उड्ढं उचतेण वण्णेण पिगंगुसामे समचचरंससठाणे वन्जरिसहनारायसघयणे मन्झदेसे सुह-क्षुहेण विहरित्ता जेणेव सम्मेर पञ्चए तेणेव उवागच्छइ र संमेयसेछ-सिहरे पाओवगर्मार्णुववन्ने । मझी णं अरहा एगं वाससयं अगारवास-मज्झे पणपत्नं वाससहस्ताइं वाससयऊणाइं केविलिपरियागं पार्जाणेत्ता पणपन्न वाससहस्साइ सब्वाख्य पाछइत्ता जे से गिम्हाण पढमे मासे दोचे पक्ले चेत्तसुद्धे तस्स ण चेत्तसुद्धस्स चर्डांशिए भरणीए नक्लत्तेणं अद्भरत्तकालसमयसि पंचहिं अन्जियासएहिं अन्मितरियाए परिसाए पचिह अणगारसएहिं वाहिरियाए परिमाए मासिएणं भत्तेण अपाणएणं वग्घारियपाणी खीणे•वेयणिङ्जे आउए नामगोए सिद्धे" | एव परिनैव्ना-णमहिमा भाणियव्या नहा ननुद्दीवपण्णत्तीए नदीसरे अट्टाहियाओ पर्डिगयाओ ।

एवं खळु जबू । समणेणं ३ अट्टमस्स नायन्झयणस्स अयमेट्टे पन्नत्ते त्तिवेमि ॥८॥

## ॥ नवमं अञ्जीयणं ॥

(84) जइ णं भंते । समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संप्रतेणं अहमस्स नायन्झयणस्स अयमहे पन्नते नवमस्स णं भंते. नायः झयणस्स समणेण नाव संपत्तेण के अहे पत्रते ? एवं ख़ळ जंबू ! देणं काळेणं तेणं समएणे चंपा नामं जयरी होत्या। पुण्णभद्दे चेहए। तृत्य णं भाकदी नामं सत्यवादे परिवसद् अट्टे जाव अपरिभूए। तस्सं ण अद्दा नामं मारिया होत्या। तीसे णं भदाए अत्तया दुवे सत्थवाहदारया होत्था तेजहा – जिणपालिएँ य जिणरिक्खिए य। तए णं तेसिं मागंदियदारगाणं अन्नया क्याइ॰एगयओ इमेयारूवे मिहोकहासमुझवे समुप्पिक्रत्या --एवं खलु अम्हे छ्वणसमुदं पोयवहणेणं एकारस वारा ओगाँढा सन्वत्थ वि य णं छद्धहा कयकजा अणहसमग्गा पुणरवि नियगघरं हव्बम्रागया। तं सेयं खळु अम्हं देवाणुप्पिया ! दुवाळंसमंपि छवणसमुद्दं पोयवहणेणं ओगाहित्तए तिकट्टु अन्नमनस्स एयमइं पिडसुणेंति २ जेणेव अम्मा-पियरो तेणेव उवागच्छंति २ एवं वयासी – एवं खलु अम्हे अम्मयाओ ! एकारस वारा त चेव जाव नियगघरं हव्वमागया । तं इच्छामो णं अम्म-याओ तुन्मेहिं अन्मणुत्राया समाणा दुवालसलवणसमुदं पोयवहणेणं ओगाहित्तए । तए णं ते मागंदियदारए अम्मापियरो एवं वयासी ---इमे भे<sup>र्र</sup> जाया ! अञ्जग जान परिसाएत्तए । तं अणुहोह तान जागा <sup>!</sup> विपुळे माणुस्तए इड्ढीसक्कारसमुदए । किं भे<sup>°</sup>सपच्चवाएणं निराळंबणेणं छवणसमुद्दोत्तारेणं ? एवं ख़लु पुत्ता ! दुवाळसमी जत्ता सोवसगा यानि भनइ । तं मा णं तुन्भे दुवे पुत्ता ! दुवालसमंपि लवण जान क्षोगाहेह। मा हु तुन्मं सरीरस्य ब्रावत्ती भविस्सइ। तए णं वे माकंदिय-दारगा अम्मापियरो दोच्चंपि तचंपि एवं वयासी- एवं खलु अन्हे अम्मयाओ <sup>१</sup> एकारस वारां छवण नाव ओगाहित्तर । तर णं तें माकंदियदारए अम्मापियरो जाहे नो सचाएंति बहुहिं आघवणाहि य पण्णवणाहिं य ताहे अकामा चेव एयमहं अणुमित्रित्था । तए णं ते माकंदियदारमा अम्मापिकहिं अन्भणुत्राया समाणा गुणिमं चु

धरिमं च मेन्जं च पारिच्छेर्न्ज च नहां अरहनगत्स नाव छवणसुमुहं .बहुईं जोयणसर्याईं ओगाढा ।

(85) तृष्ट ण तेसिं माकंदियदारगाणं अणेगाई जोयणसयाई स्रोगा-ढाणं समाणाणं अणेगाइं उप्पाइयसयाइं पाउन्भूयाइ तंर्जहा - अकाले गानियं नान थ्राणियसदे कालियनाए तत्थ समुहिएं । तए णं सा नाना तेणं काल्टियवाएणं आहुणिज्ञमाणी २ संचालिन्जमाणी २ संखोभिन्जमाणी २ सछिछतिक्खवेगेहिं अईवट्टिन्जमाणी २ कोट्टिमंसि करतछाहए विव तिंदूसए तत्थेव २ ओवयमाणी य उप्पयमाणी य उप्पयमाणी विव धरणीयळाओं सिद्धविन्जा विन्जाहरकन्नगा ओवयमाणी विव गगण-तळाओ भद्वविन्जा विन्जाहर्कर्जगा विपलायमाणी विव महागरुलवेग-वित्तासिया भुयगवरकन्नगा धावमाणी विव महार्जणरिसयसहवित्तत्था ठाणभट्टा आसिकसोरी निगुंजैमाणी विव गुरुजणदिहावराहा सुजणकुळ-कन्नगा घुम्ममाणी विव वीचिपहारसयतालिया ग्रिल्यंलंबणा विव गगण-तळाओ रोयैमाणी विव सिळ्लिमन्नगंठिविप्पइरमाणिथोरसुवाएहि नववहू **डवरयभत्तु**या विळवमाणी विव परचक्करायाभिरोहिया परममहव्भयाभि<u>ह</u>या महापुरवरी झायमाणी विव कवडच्छोर्मणपओगजुत्ता जोगपरिव्वाइया नीससमाणी विव महाकतारविणिगगयपरिस्संता पारणयवया अम्मया सोयमाणी विव तवचरणखीणपरिभोगा चवणकाले देववरवहू संचुण्णिय-केंद्वकृषरा भग्गमेढिमोडियसहस्समाला सूलाइयवंकपरिमासा फलहंतर-तडतडेंतफुट्टंतसंधिवियछंतछोहस्रीछिया सन्वंगवियंभिया परिसहियरब्जु-विसरंतसञ्वगत्ता आमगमङगभूया अकयपुण्णजणमणोरहो विव चिंति-हाहाकयकण्णधारनीतियवाणियगजणकम्मकरैविलविया नाणाविष्टरयणपणियसंपुण्णा बहूहिं पुरिससएहिं रोयमाणेहिं कदमाणेहिं सोयमाणेहिं तिप्पमाणेहिं विलवमाणेहि एगं महं अंतोजलगयंं गिरिसिहर-मासाइत्ता संभग्गकूवतोरणा मोडियन्झयदंडा वलयसयसंहियाः कडकर्डस्स तत्थेव विद्दवं उवगया । तए ण तीए नावाए भिक्जमाणीए ते वहवे पुरिसा विपुरूपणिर्यमंडमायाए अतोजलिम निर्मन्जावि थावि होत्था।

• • (86) तुए णं ते माकंदियदारमा छेया दक्खा पत्तझ कुसला मेहावी निरुणसिप्पोवगया बहुसु पोयवहणसंपराष्ट्यु कयकरणा छद्धविजया अमृदा अमृद्धस्था एगं महं फलगंखंडं आसादेंति । जांसि च णं पए-संसि से पौयवहणे विवन्ने तंसि च णं पएसंसि एगे मह रयणंदीवे नामं दीवे होत्या अणेगाइं जोयणाइं आयामविक्खंभेणं अणेगाइ जोयणाई परिक्खेबेणं नाणादुमसंडमिंडचहेसे सस्सिरीए पासाईए दरिस्रणिजे अभि-कृवे पहिक्वे । तस्स ण बहुमज्झदेसभाए एत्थ णं महं एगे पासायवर्डेसए होत्या अञ्भुगगयमूसिए जाव सिस्सिरीयरूवे पासाईए ४। तत्य णं पासाय-वर्डेसए रक्णदीवरेविया नाम देवया पृरिवसह पावा चंडा रुहा खुहा साहसिया । तस्स णं पासायवर्डेसयस्स चर्डीदिस चत्तारि वणसंडा पन्नता किण्हा किण्होभासा । तए ण ते माकंदियदारगा तेण फलयखंडेणं उतु-ज्झमाणा २ रयणदीवंतेण संवुढां यावि होत्था । तए णं ते माकंदिय-दारगा थाहं ळभंति २ भुहुत्ततरं आसांसंति २ फळगखंडं विसन्जेंति २ रयणदीवं उत्तरेंति २ फळाणं मग्गणगवेसणं करेंति २ फळाइं आहारेंति २ नालियैराणं मग्गणगवेसणं करेंति २ नालियराइ फोडेंति २ नालियरतेलेणं अन्नमन्नस्स गार्याइं अडिंभगेंति २ पोक्खरणीओ ओगाहेंति २ जल्मन्जणं करेंति २ जाव पच्चुत्तरंति २ पुढाविसिळापट्टयांसे निसीयति २ क्षासत्था वीसत्था सुद्दासणवरगया चंप नयरिं अम्मापिउआपुच्छणं च छवणसमु-होत्तारण च काल्डियवायसमुच्छणं च पोयवहणविवर्ति च फल्डयखड्यस्स आसायणं च रयणदीवोत्तार च अणुर्चितेमाणा २ ओहयमणसंकप्पा नाव क्षियायंति । तए णं सा रयणदीवदेवया ते माकंदियदारए ओहिणा आभोएइ २ असिफलगवग्गहत्था सत्तर्भट्टतंलप्पमाण च्ह्रु वेहासं उप्पयइ, २ ताए उक्किट्टाए जाव देवगईूए वीईवयमाणी २ जैणेव माकंदियदारए तेणेव डवागच्छइ २ आसुरुत्ता ते मार्कदियदारए खरफरुसनिट्टुरवयणेहिं एव वयासी- हं भी माकंदियदारया । जइ णं तुब्भे मए सर्खि विचलाई भोगभोगाइं मुंजमाणा विहरहू वो भे अत्थि जीविय । अह णं तुब्भे मए साद्धं विचलाइ नी विद्वरह तो भे इमेणं नीलुप्पलगवलगुलिय बाव खुर-

धारेणं असिणा र संगंडमं सुयाई मार्डभाहिं उनसोहियाई तालफलाणिन सीसाई एगंते ऐंडोमे । तए णं ते मार्कदियदारगा रयणदीन देनयाए अंतिए एयम हं सोच्चा निसम्म भीया करयल जान न बढ़ाने ता एवं क्यासी— जन्न देनाणुं पिया न इस्सई तस्स आणा चनवायन यणिन देसे चिट्ठिस्सामी । तए णं सा रयणदीन देनया ते मार्कादेयदारए गेण्डइ २ जेणेन पासाय- वहेंसए तेणेन चनागं चल्ला र असुमपोग्गलान हारं करेइ २ सुमपोग्गल पक्लों करेइ २ तजो पच्ला तेहिं सार्द्ध निजलाई मोगभोगाइ सुंजमाणी निहरइ कला किल्ला अस्य स्वाप्त हो चल्लोई ।

(87) तए णं सा रयणदीवदेवया सक्कवयणसदेसेणं सुंहिएगं छवणा-हिबहणा लवणसमुद्दे विसत्तर्जुत्तो अणुपरियट्टेयन्वे चि जं किंचि तत्य तणं वा पत्तं वा कहं वा कयवरं वा असुइ पूर्यं दुरिमगंधमचोक्खं तं सब्बं आहुणिय २ तिसत्तखुत्तो एगंते एडेयव्वं तिकट्डु निबत्ता। तए ण सा र्यणदीवदेवया ते मार्कदियदारए एवं वैयासी - एवं खलु अहं देवाणुष्पिया ! सक्कवयणसदेसेणं सुहिएण छवणाहिवइणा व चेव नाव निडत्ता । तं जाव ताव अह देवाणुप्पिया ! छवणसमुद्दे जाव एडेमि ताव तुब्मे इहेव पासायवर्डेसए सुहसुहेण अभिरममाणा चिद्वह । जइ णं ु तुब्मे एयंसि अंतरंसि उर्विंग्गा वा उस्सुया वा उप्पुया वा भवेन्जाह तो णं तुब्मे पुरस्थिमिहं वणसंहं गच्छेन्जाह । तत्थ णं दो उर्जं सया साहीणा वंजहा-पांचसे य वासारत्ते यः-तत्थ उ कंदलसिल्धिदंतो निचरवरपुष्फ-पीवरकरो । कुडयब्जुणनीवसुरभिर्दं।णो पाउसउऊ गयवरो साहीणो ।।१॥ तत्य य:- सुरगोवमणिविचित्तो र्दंहुरकुळरसियडर्ज्झररवो । वरहिण-वैदैपरिणद्धसिहरो वासारत्तवऊपव्वओं साहीणो ॥२॥ तस्थ णं तुब्मे देवाणुष्पिया <sup>।</sup> वहुसु<sup>\*</sup> वावीसु य नाव सरसर्पितियासु य वहुसु आली-घरएसु य मालीघरएसु य जाव कुसुमघरएसु य सुहंसुहेणं अभिरम-माणा २ विहरिक्जाह । जइ णं तुन्मे तत्थ वि , विन्वैंगा की उस्सुया वा उप्पुया वा भवेञ्जाह तो णं तुब्भे उत्तरिहं वणसंदं गच्छेञ्जाह । तत्थ णं दो उर्क सया साहीणा तंजहा:- सरदो य हेमंती य। तत्थ उ

समर्सीत्तवण्णुकवहो नीलुप्पलप्रमनिल्णासंगो । सारसचकायरिवयघोसो सरयडक गोवई साहीणो ॥१॥ वृत्य य सियकुंद्घवळजोण्हो,कुसुमिय-छोद्रवणसंड्मंडछवछो । तुसारदगधारपीवरकरो हेमंतंडऊससी सया साहीणो । दे।। तत्थ णं तुन्मे देवाणुप्पिया । वाबीसु य जाव विहरे-जाह । जह णं तुन्मे तत्थ वि चन्विग्गा वा जाव चुस्सुर्या वा भवेन्जाह वो णं तुन्मे अनिरिहं वणसंहं गच्छेन्जाह । तत्थ णं दो उक सया म्राहीणा वजहा:- वसंवे य गिम्हे य । तत्थ ८ सहकारचारुहारो किंसुयकण्णियारासोगमचडो । असियतिलगबकुलायवत्तो वसंतचऊ नरवई साहीणो । ११।। तत्थ य पाहलसिरीससिल्लिको महियावासंवियधवलवेलो सीयळसुराभिअन्छिमगरचरिओ गिम्हउऊसागरो साहीणो ॥२॥ तस्थ णं वहूसु जान विहरेज्जाह । जइ णं तुन्भे देवाणुप्पिया ! तत्थ वि उन्विगगा वा उत्सुया वा उप्पुया वा भवेज्जाह तैओ तुब्धे जेणेव पासायवर्डेसए तेणेव ख्वागच्छेज्जाह मैंमं पहिवालेमाणा २ चिट्ठेज्जाह । मा णं तुन्मे दिन्खणिलं वणसंडं गच्छेज्जाह । तत्य ण महं एगे उग्गविसे चंडिवसे घोरिवसे महाविसे अइकाए महाक।ए जहा तेयनिसग्गे मसिमहिस-मूसाकालए नयणविसरोसपुण्णे अंजणपुंजनियरप्पगासे रत्तच्छे जमल-जुयलचंचलचलतजीहे घरणितलनेणिभूए उक्कहफुहकुहिलजहिलकक्खड-वियदफर्डाडोवकरणदच्छे छोहागरधम्ममाणधमधर्मेतघोसे अणागिळय-चंद्रविञ्वरोसे संमुद्दं तुरियचवछं धमधर्मेतदिद्वीविसे सप्पे परिवसइ। मा णं तुरुमं सरीरस्स वावत्ती मविस्सइ । ते माकंदियदारए दोच्चंि तच्चंपि एवं वर्यंड् २ वेचिवयससुग्घाएणं समोहण्णइ २ ताए विक्वेहाए छवणसमुदं तिसत्ताखुत्तो अणुपरिपट्टेंड पयत्ता यावि होत्या ।

(88) तए णं ते माकदियदारया तओ मुंहुत्तंतरस्स पासायवर्डसए सैइं वा रैइं वा धिइं वा अखभमाणा अन्नमन्नं एवं वयासी — एवं खलु देवाणुप्पियाः । रयणदीबद्धेवया अस्हे एवं वयासी — एवं खलु अहं सक्क-वयणसंदेसेणं सुद्धिएणं छवणाद्धिवइणा जाव वावत्ती माविस्सइं । तं सेयं खलु अन्हं देवाणुप्पिया । पुरास्थिमिझं वणसंडं गमित्तए । अन्नमन्नस्स पडिसुर्णेति २ जेणेव पुरर्त्थिमिल्ले वणसढे तेणेव उवागच्छंति २ तस्व,णं वावीसु य जाव आछीघरएसु य जाव विहरंति । तए ण ते मार्कदियदारगा तत्थ वि सइ वा जाव अलभमाणा जेणेव उत्तरिहे वणसंडे तेणेन उना-गच्छंति। तत्थ णं वावीसु य जाव आछीघरएसु य विहर्ग्ति । तए णं ते माकंदियदीरगा, तत्य वि सड वा जाव अलभमाणा जेणेव पद्य-त्थिमिछे वणसंडे तेणेव खवागच्छंति २ अव विहरित । तए णं ते माक-दियदारगा तत्थिव सइ वा जाव अलभमाणा अत्रमन्न एवं वयामी – एवं. खलु देवाणुप्पिया । अन्हे रयणदीवदेवया एव वयामी - एव खलु अहं देवाणुप्पिया । सक्कवयणसंदेसेणं साहिएण छवणाहिवइणा अव मा ण तुब्भं सरीरस्स वावत्ती भविस्सइ । तं भवियव्व *प*न्य कारणेण । तं सेय खलु अम्हं दक्क्षिणिल वणसङ् गमित्तग् त्तिकट्टु अन्नमन्नस्स एयमह पडिसुणेति २ जेणेव दक्तिराणिहे वणसंडे तेणेव पहारेत्य गमणाए। तओं ण गधे निदाइ से जहानामए आहमडे इ वा नाव आण-इतराए। तए ण ते माकदियदारगा तेण असुभेण गंधेण अभिभूया समाणा सपिंह २ उत्तरिज्जेहि आसाइ पिहेंति २ जेणेव दिक्सिणिहे वणसंडे तेणेव ख्वागया । तत्य णं मह एगं आघयण पासित अद्विय-रासिसयसंकुळं भीमदरिसणिज्ज एग च तत्य सूलाइय पुरिस कलुणाइ कट्ठाई विस्सराइ कुव्वमाण पासति भीया जाव सजायभया जेणेव से सूळांइए पुरिसे तेणेव उवागच्छांते २ तं सूळाइय पुरिसं एव वयासी-एस ण देवाणुष्पिया । कस्सै आधियणे तुमं च ण के कओ वा इह हव्य-मागए केण वा इमेयारूवं आवयं पाविए ? तए णं से सूछाइए पुरिसे ते माकंदियदारगे एवं वयासी - एस णें देवाणुप्पिया । रयणदीवदेवयाए आघयणे । अहं र्णं देवाणुप्पिया । जंबुदीवाओ दीवाओ, भारहाओ वासाओ काकंदिए आसवाणियए विपुछं पणियमंडमायाए पोयवहणेण छवणसमुदं ओयाए । तए णं अहं पोयवहणाविवत्तीए निन्नुइभंडसारे एगं फलगुलंड आसाएमि । तए णं अहं, उर्दुज्झमाणे २ रयणदीवंतेणं संबूढे। तए णंसा रयणदीवदेवया भैमं पासइ २ मर्म गेण्हइ २ मुए

र्सार्द्ध विडलाई भीगभीगाई मुंजमाणी विह्यह। तप णं सा रयण-दीवदेवया अन्नया कयाइ अहास्रहेसगंसि अवराहंसि परिकृतिया समाणी ममं एयारूवं आवयं पावेइ । तं न नज्जइ वं देवाणुपिया ! तुन्मं पि इंमेसि सरीरगाण का मन्ने आवई भाविस्सइ। तए णं ते माकंदियदारगा तस्स स्लाइगस्स अतिए एयमहं सोच्चा निसम्म बलिय-तरं भीया नाव संजायभया सूलाइयं पुरिसं एवं वयांसी - कहं णं देवाणु-पिया! अम्हे रयणदीवदेवयोप हत्याओ साहत्यि नित्थरिजामो ? तप णं से सूलाइए पुरिसे वे माकंदियदारगे एव वयासी - एस ण देवाणु-पिया । पुरित्थिमिहे वणसंडे सेलगस्स जनखस्स जन्खायणे सेलए नामं आसरुवधारी जक्ते परिवसइ। तए ण से सेलए जक्ते चाउइसङ-मुहिद्धपुण्णमासिणीसु आगयसमए पत्तसमए महया २ सहेणं एवं वर्देइ-कं तारयामि ? क पालयामि ? तं गर्चलह णं तुब्मे देवाणुप्पिया ! पुरस्थिमिछं वणसंडं सेलगस्स जक्खस्स महिरहं पुष्फञ्चाणयं करेह २ जन्नुंपाय-विडिया पंजिल्लिडा विणएणं पञ्जुवासमाणा विहरह। जाहे णं से सेल्लए जन्ते आगयसमए पत्तसमए एवं वएन्जा-कं तारयामि ? क पालयामि ? वाहे तुन्मे एवं वयह - अम्हे तारयाहि अम्हे पाळयाहि । सेलए भी जक्ते पर रयणदीवदेवयाए हत्याओ साहार्त्थ नित्यारेज्जा । अन्नहा भी न याणामि इमेसि सरीरगाणं का मन्ने आवई भविस्सइ।

(89) तए णं ते मार्कादिएदारमा तस्स सूलाइयस्स अंतिए एयमहं सोच्चा निसम्म सिग्धं चंढं चवलं तुरियं वेईयं जेणेव पुरस्थिमिले वण-संहे जेणेव पोक्खिरिणी तेणेव उवागच्छांति २ पोक्खिरिणों ओगाहेंति २ जल्मज्जणं करेंति २ जाइं तस्त्र उप्पलाइं जाव गेण्हंति २ जेणेव सेलमस्स जक्खाय्यणे तेणेव उवागच्छांति २ आलोए पणामं करेंति २ महरिहं पुष्कञ्चणियं करेंति २ जलुपंग्यविष्टया सुस्सूस-माणा नमंद्रमाणा पञ्जुवासंति । तए णं से सेलए जक्खे आगय-समए पत्तसमए एवं वयासी — क तार्यामि १ कं पालयामि १ तए णं ते मार्केदियदारगा उद्घाए उहेंति क्रयल जाव बद्धावेत्ता एवं

वयासी - अन्हे तारयाहि अन्हे पालयाहि । तए णं से सेलए प्रकृते ते माकंदि्यदारए एवं वयासी – एवं खलु देवाणुप्पिया । तुरुभं मए सिद्धि छवणसमुद्दं मञ्झंमञ्झेणं वीईवयमाणाण सा रयणदीवदेवया पावा चंडा रुद्दां खुदा साहसिया वहूहिं रारणिह य मटणिह य अणु-छोमेहि य पडिस्रोमेहि य सिगारेहि य कलुणेहि य उवसर्गेहि य उब-सग्गं करेहिइ । तं जइ णं तुब्भे देवाणुष्पिया<sup>ँ।</sup> रयणदीवटेवयाए एयमहं आढाह वा परियाणह वा अवयक्राह वा तो भे अहं पिट्टाओ विहूं-णामि । अह णं तुन्भे रयणदीवदेवयाए एयमह नो आढाह नो परिया-र्णह नो अवयक्खह तो भे रयणदीवृदेवयाए हत्याओ साहत्थि नित्यारेमि। तर णं ते माकदियदारमा सेलग जक्त एव वयामी - ज णं टेबाणु-पिया वर्इस्संति तस्स णं उववायवयणनिद्देसे चिट्ठिस्मामो । वण ण से सेळए जक्खे उत्तरपुरात्थिम दिसीभाग अवषमः २ वेटाव्रियसमु-ग्घाएणं समोहणइ २ सखेज्जाइं जोयणाइ एउ निस्मरइ होर्च्चिप वेउव्वियसमुग्घाएण समोहणइ २ एग मह आसरूव वेउव्वइ २ ते माकंदियदारए एव वयासी - इ भो माकिटयटारया । आरुह ण टेवा-णुष्पिया । मम पिद्वसि । तए ण ते माकवियदारया हट्टा सेलगस्त जन्खस्स पणाम करेंति २ सेलगस्स पिट्ट दुरूदा। तए णं से सेलए ते माकंदियदारए दुरूढे जाणिता सत्तिअष्टतार्छप्पमाणमेत्ताई उड्ड वेहास **उप्पयइ २ ताए उक्तिहाए तुरियाए** चवलाए चडाए दिन्वाए देवयाए देवगईए छवणसमुदं मञ्झंमञ्झेणं जेणेव जनुदीवे टीवे जेणेव भारहे वासे जेणेव चंपा नयरी तेणेव पहारेत्य गमणाए ।

(90) तए णं सा रयणदीवदेवया छवणसमुद्द तिसत्तसुत्तो अणुपीरयहृद्द जं तत्य व्रणं वा जाव एडेइ जेणेष पासायवहेंसए तेणेव दवागच्छाई २
ते माकंदियदारया पासायवहेंसए अपासमाणी जेणेव पुरिव्यमिहे वणसंहे
जाव सव्वको समंता मग्गणगवेसण करेइ २ तेसि माकदियदारगाणं
कत्थइ सुँई वा ३ अलभमाणी जेणेव उत्तरिहे एवं चेष पश्चित्यमिहे
वि जाव अपासमाणी ओहिं प्रजंजइ ते माकदियदारए सेलएण सदि

लवुणसमुदं मज्झेमज्झेणं वीईवयमाणे २ पासइ २ आसुरुत्ता असिखेर्डने गेण्हइ २ सत्तर्क्ष जाव उप्पयइ २ ताए उक्तिहाए जेणेव माकंदियदारया तेणेव उनागच्छइ २ एवं वयासी–इं भो मार्कदियदारगा अमैरिथर्यंपरियया <sup>१</sup> किण्णं तुर्क्ये जाणह मसं विष्पजहाय सेटएणं जक्खेणं सद्धि छवण-ससुइं मर्ज्झममञ्झेण वीईवयमाणा ? तं एवमवि गए जह णं तुब्भे ममं अवयक्खह तो मे अत्थि जीवियं। अह णं नावयंक्खह तो भे इमेण नीळुप्पलगवळ जाव एंडोमे । तए णं ते माकंदियदारगा रयणदीवदेवयाए अंतिए एयमहं सोच्चा निसम्म अभीया अतत्था अणुन्विगगा अनम्बुभिया असमंता इयणदीवदेवयाए एयमङ नो आढति नो परियाणति नाव-यक्खति अणाढीयमाणा अपरियाणमाणा अणवयक्खमाणा य सेल्रएणं जक्खेणं सिद्धं छवणसमुद्दं मन्झंमन्झेण वीईवयंति । तए णं सा रयण-दीवदेवया ते माकंदियदारया जाहे ना संचाएइ बहुई पैडिलोमेहि य उवसम्मेहि य चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा ताहे महुरेहि य सिगारेहि य कळुणेहि य उवसग्गेहि य उवसग्गेउ पयत्ता यावि होत्था – ह भो माकदियदारगा ! जई णें तुब्भेहिं देवाणु-ापिया । मए साद्धे हिसियाणि य रिमयाणि य छिखाणि य कीलियाणि य हिंहियाणि य मोहियाणि य ताहे णं तुन्मे सन्वाहं अगणेमाणा भमं विष्पजहाय सेछएणं सद्धि छवणसमुदं मन्झंमन्झेणं वीईवयह । तए णं सा रयणदीवदेवया जिणरिक्खयस्स मणं ओहिणा आभोएइ २ एव वयासी — निच्चंपि य णं अहं जिणपालियस्स लॅगिट्टा ५। निच मम जिणपाढिए अगिहे ५। निचंपि य णं अह जिणरिक्खयस्य इट्टा ५ । तिश्विक्य ण ममं जिणरिक्खए इट्टे ५ । जर्ड ण ममं जिण्पाछिए रोयमाणिं कदमाणिं सोयमाणि विष्पमाणिं विख्व-माणि नावयक्खइ किण्णं तुमंपि जिणरिक्खया । ममं रोयमाणि जाव नावयक्खार्स ? तए णं :-सा पवर्रयणदीवस्सँ देवया ओहिणाँ जिणर-क्लियरस मणं | नाऊणं विधनिमानं उनरि मानंदियदारगाणं दोण्हंपि॥१॥ दोसकळिया संदिळ्यं नाणाविहचुण्णवासमीसियं दिव्वं । घाणमण-

निव्वुंइकरं सद्वोचयसुरभिकुसुमंबुद्धं पमुचमाणी ।।२॥ नाणाम्णि-कणगरयणघंटियिखिखिणिनेउरमेहरुभूसणरवेणं । दिसाओं विदिमाओ पूर्यंती वयणमिणं वेइ सा कलुंसा ॥३॥ होल वसुल गोल नाह टडय पिय रमण कंत सामिय-निग्घिण नित्यैक । थिष्ण निकिर्व अकयत्रुय सिढिछभाव निद्धन्त छुक्त अकलुण जिणरिक्तय मन्झं हियर्यरक्तग॥४॥ न हु जुन्जिसि एंक्रियं अणाहं अत्रधवं तुन्त्र चलणओवायकारियं <del>बज्झिचमर्धन्न । गुणसकर</del> इ तुमे<sup>\*</sup> विहूणा न समत्था जीविउ खणपि ॥५॥ इमस्त. र्डं अणेर्गझसमगरविविधेसावयमयाक्रेले परस्म । रयणागरम्स मज्बो अप्पाणं बहेमि तुज्झ पुरओ एहि नियत्ताहि जई सि कुविओ खमाहि एकविराहं मे ॥६॥ तुन्झं य विगयघणविमेलमिमङलागरिः सिसरीयं सारयनवकमलकुमुदकुवलयविमलदलनिकरसरिभैनिभनयण। वयण पिवासागयाए सर्द्धों में पेन्छिंड जे अवलोण्हि ता इओ मम नाह जी ते पेच्छामि वयणकमल ।।७॥ एव मापणयमरलमहुरीड पुणो २ कलुणाइ वयणाड जपमाणी मा पावा मग्गओ ममण्णेइ पाव-हियया ॥८॥ तए ण से जिणरिक्यए चलमणे तेणेव भूमणरवेण कण्ण-सुद्दमणोद्दरेणं तेहि य सप्पणयसरलमहुरभणिण्टि सजायविउणअणुरीण रयणदीवस्स देवयाए तीसे मुदर्थणजहणवयणकरचरणनयणलावण्णारूव-जोवण्णसिरि च दिन्व सरभसउवगृहियाई विन्वोयितलिमयीणि य विद्दिस्यसकडक्खदिद्विनिस्ससियमलियउवलियथियगमणपणयरि।ज्जि-यपसाइयाणि य सरमाणे रागमोहियमई अवसे कम्मवसगण अवयक्खइ भगगओ सविलियं । तए ण जिणरिक्यय समुप्पन्नमञ्जूणभाव मच्चुगल-त्थंईणोक्षियमइं अवयक्तत तहेव जन्दो उ सेटए जाणिकण सणिय २ उव्विद्द नियगपिट्टाहि विगयसैंद्रे । तए ण सा रयणशिवदेवया निस्संसा क्छुणं जिणरिक्खयं सक्छुसा सेलगिपट्टीहिं ओवयत-दास <sup>।</sup> मओसि ति जंपमाणी अपत्तं सागरसिलल गेणिह्य वण्हाहि आर्रसत उड्डं उन्विहरू अंवरतछे ओवयमाणं च मंडलग्गेण पडिच्छित्ता नीलुप्पलग्वलअयासि-प्पगासेणं आभिवरेणं खडाखांड करेड २ तत्थ विलवमाणं तस्स य सरस्विहियस्स घेतूण अंगमंगाइ सरुहिराई उक्खितवर्छि चजरिसि करेहे सा पंजळी पहुँदा ।

- (91) एवामेच समणाउसो । जो अन्हं निगांथाण या निगांथीण वा अंतिए पत्र्वेइए समाणे पुणरिव माणुस्सए काममोगे आसायई पत्थयइ पीहेइ अभिकंसइ से णं इहमवे चेव वहूणं समणाण बहूणं समणीणं बहूणं सावयाणं वहूणं सावियाणं जाव ससारं अणुपरियिट्टस्सइ जहा व से जिणरिक्खए । छिलिओ अवयक्खंतो निरावयक्खो गओ अविग्येणं । वक्हा पवयणसारे निरावयक्खेण भवियववं ॥१॥ भोगे अववक्खंता पढांति संस्थरसागरे घोरे । भोगेहिं य निरवयक्खा तरंति संसारकंतारं ॥२॥
- (92) तए णं सा रयणदीवदेवया जेणेव जिणपाठिए तेणेव उवागच्छद बहुिं अणुलोमेहि य पिंडलोमेहि य खरमर्जयसिंगारेहि य फलुलोहि
  य चवसगोहि य जाहे नो संचाएइ चालित्तए वा खोमित्तए वा विपरिणामित्तए वा ताहे संता पंता परितंता निव्विण्णा समाणी जामेव दिसिं
  पाउच्मूया तामेव दिसिं पिंडगया । तए णं से सेलए जक्खे जिणपालिएण सिंडी लवणसमुद्दं मञ्झंमन्झेण वीईवयइ २ जेणेव चंपा नयरी तेणेव
  उवागच्छद्द २ चंपाए नयरीए अग्गुन्जाणंसि जिणपालियं पद्वाओ ओयारेइ २ एवं वयासी एस णं देवाणुप्पिया ! चपा नयरी दीसइ त्तिकट्ट जिणपालियं आपुच्छद्द २ जामेव दिसिं पाउच्मूए तामेव दिसिं पिंडगए।
- (93) वए णं जिणपालिए चंप अणुपविसद्द २ जेणेव सए गिहे जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छद्द २ अम्मापिऊणं रोयमाणे जाव विलवमाणे जिणराक्तियवावात्ति निवेदेह। तए ण जिणपालिए अम्मापियरो मित्तनाइ जाव परियणेण सिंद्धं रायमाणाइं वहूँदं लोइयाइं मयिक शाई करेंति २ कालेणं विगयसाया जाया। तए णं जिणपालियं अन्नया कयाइं सुहासणवर्गयं अम्मापियरो एव वयासी कहण्ण पुत्ता! जिणरिक ए कालगए १ तए णं से जिणपालिए अम्मापिऊणं लवणसमुद्दोत्तीरणं च कालियवायसमुच्छेणं च पोयवहणिविवत्ति च फलहखंदआसायणं च रायणदीवृत्तारं च रयणदिवदेवयाने विदेशे च मोर्गिविभूद च रयणदीवदेवयान

अप्पाहणं च सूळाइयपुरिसद्रिसणं च सेलगजक्सआरुहणं च रमणदीव-देवयाउवसम्गं च जिणरिक्खयविविध्तं च लवणसमुद्रउत्तरणं च चंपागमणं च सेलगजॅक्सआपुच्छणं च जहामूयमवितहमसंदिद्धं परिकहेड् । तए णं जिणपालिए जान अस्पसोगे जाव विपुलाइ भागभागाई भंजमाणे विहरह ।

(94) तेणं कांछेणं तेणं समएणं समणे भगवं महाविरे समोसहे जाव धनमं सोच्चा पव्वहए एगारसंगंवी मासिएणं भन्तेणं जाव अनाणं झसेना सोहन्मे कप्पे दो सागरीवमाहं ठिई पन्नता। तांओ आडक्ख-एणं ठिइक्खएणं भवक्खएणं अणंतरं चयं चहना जेणेव महाविदेहे चासे सिडिझाहिइ जाव अंतं काहिइ। एवामेव समणाउसो! जाव माणुस्तए कामभोगे तो पुणरिव आसाइ से णं जाव विहेवइस्सइ जहा व से जिणपाछिए।

एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं नवसस्य नायञ्चयणस्य अयमहे पन्नते त्तिवीम ॥

॥ नवमं नायज्झयणं समत्तं ॥९॥

## ॥ इसमं अञ्ज्ञयणं ॥•

(95) जइ णं भंते <sup>।</sup> समणेणं नवमस्स नायज्झयणस्स अयमहे पन्नत्ते दृसमस्स के अहे पन्नते ? एवं खळु जंबू ! तेणं काळेणं २ रायगिहे नयेरे साभी समोसढे गोयमो एवं वयासी – कहण्णं भंते <sup>।</sup> जीवा बहुति वा है।यंति <sup>\*</sup>वा ? गोयमा । से जहानामए बहुरूपॅक्सस्म पाडिवयाचिरे पुण्णिमाचंदं पणिहाय हीणे वण्णेण हीणे सोमयाए हीणे निद्धयाए हीणे कंतीए एव दित्तीए जुत्तीए छायाए पभाए ओयाए हेसाए मंडलेणं। तयाणंतरं च णं बीयाचंदे पिडवयाचंदं पिणहाय हीणतराए वण्णेणं जाव मंडलुंणं 📍 तयाणंतरं च णं तइयाचंदे बीयाचंद पणिहाय हीण-तराए वण्णेणं नाव सङ्खेणं। एवं खळु एएँण कमेणं पैरिहायसाणे २ नाव अमावसाचदे चाउद्दसिचंदं पणिहाय नहे बण्णेणं जाव नहे मडलेण । एवामेव समणाउसो ! जो अन्हं निगांथो वा निगांथी वा जाव पव्वइए समाणे हीणे खतीए एवं मुत्तीए गुत्तीए अज्जवेणं महवेणं छाघवेण सरुचेणं तवेण चिर्याए अकिंचणयाए वसचेरवसेणं । तयाणतरं च णं हीणे हीणतराए खंतीए जाव हीणतराए वंभचेरवासेणं । एवं खलु एएणं कमेणं परिहायमाणे २ नहे खंताए जाव नहे बभचेरवासेणं । से जहा वा सुक्तपन्त्वस्स पडिवयाचंदे अमावसाचंदं पणिहाय अहिए वण्णेणं जाव अहिए मंहलेणं। तयाणंतरं च णं बीयाचदे पहिवयाचंदं पणिहाय अहिय-यराए वण्णेणं नाव अहिययराए मंडछेण । एवं खलु एएणं कमेणं परि-बहुमाणे २ नाव पुष्णिमाचदे चाउदासं चंदं पणिहाय पहिपुण्णेवण्णेणं <sup>जान</sup> पृहिपुण्णे मङ्छेणं । एवामेव समणाउसो <sup>। जान</sup> पन्वहए समाणे अहिए खतीए जाव बंभचेरवासेणं'। तयाणंतरं च णं अहिययराए खंतीए नाव बंभचेरवासेणं। एवं ख़ुलु एएणं कमेणं परिवहुमाणे २ जाव पहिपुण्णे बंभचेरन्नासेणं । एव खलु जीवा वहुंति वा हार्यंति वा ।

एवं खलु जंडू । समग्रेणं भगवया महावीरेणं दसमस्स नायक्शयणस्स अयमहे पन्नते ति बेमि ॥

॥ द्रम्म नायज्ज्ञीयणं समर्व ॥१०॥

## || एकारसमं अज्झयणं ||

(96) जइ णं भेते ! समणेणं टसमस्स नायब्झयणस्स अयमट्टे पन्नत्ते एकारसमस्स के अडे पन्नते ? एव खलु जवू । तेणं कालेणं २ ऱायगिहे जाव गोयमें एवं वयासी - कह ण भंते । जीवा आराहगा वा विराहगा वा भवंति <sup>१</sup> गोषमा ! से जहानामए एगंसि समुदक्**ल**सि टांवरवा नाम रुक्त्वा पन्नत्ता किण्हा जाव निडरंबभूया पत्तिया पुष्फिया फलिया हरियगरेरिज्जमाणा सिरीए अईव उवसोमेमाणा २ चिट्टंति । जया ण् दीविश्वता ईसि पुरेवाया पच्छावाया मंदावाया महावाया वायंति तयाण वहवे दावहवा रुक्ला पत्तिया जाव चिट्टंति । अप्पेर्गइया टावहवा रुक्ला जुण्णा झोडा परिसंडियपंडुंपत्तपुष्फफला सुफ्ररुंक्सओ विव मिलायमाणा २ चिद्वति । एवामेव समणाउसो <sup>।</sup> जो अम्ह निग्गयो वा २ नान पठनइए समाणे वहूर्णं समर्णाणं ४ सम्म सहइ नान अहियासेड वहूणं अन्नजित्ययाणं वहूणं गिहत्याण नो सम्म सहद्र जाव नो अहिया-सेइ एस णं मए पुरिसे देसविराहए पत्रत्ते समणाउसो ! जया णं सामुद्दगा ईसि पुरेवाया पच्छावाया मदावाया महावाया वायित तया ण यह्वे दावह्वा रुक्खा जुण्णा झोडा <sup>जाव</sup> मिलायमाणा २ चिट्टवि । अप्पेगइया दावद्वा रुक्खा पत्तिया पुष्फिया जान उवसोभेमाणा २ चिहंति । एवामेव समणाउसो । जो अन्द निग्गथो वा २ जाव पन्वइए समाणे वहूणं अन्नउत्थियगिहत्याणं सम्म सहइ वहूणं समणाण ४ नो सम्म सहइ एस ण मए पुरिसे देसाराहए पन्नत्ते समणाउसो। जया णं नो दीविचगा नो सामुद्गा ईसि पच्छावाया जाव महावाया वायित तया ण सन्वे दावदवा रुक्खा जुण्णा झोडा । एवामेव समणाउसो । जाव पठनइए समार्णे वहूणं समणाण ४ वहूणं अन्नउत्थियगिहत्थाण नो सम्मं सहइ एस णं मए पुरिसे सन्वाविराहए पन्नत्ते समणाउसो । जया ण दीविच्चगा वि सामुह्गा वि ईसिं <sup>जाव</sup> वायंति, तया णं सर्वत्रे दाव**हवा** पत्तिया <sup>जाव</sup> चिद्वति । एवामेव समणाउसो । जो अन्हं पन्बइए समाणे वहूणं समणाणं ४ वहूणं अञ्चरिययगिहत्थाण सम्मं सहइ एस णं मए पुरिसे सन्वआराहए पन्नते । एवं खर्लुं गोयमा ! जीवा आराहगा वा विराहगा वा भवंति ।

एवं खलु जंबू! समणेंणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं एकारसमस्स अयमहे पत्रते चिवेमि ॥११॥

॥ एकार्समं नायञ्सयणं समर्व ॥११॥

## ॥ वारसमं अञ्चर्णं ॥

(97) जह णं मंते । समणेणं जाव संपत्तेणं एकारसमस्स नायज्ययणस्स अयमहे पत्रचे वारसमस्स णं के अहे पत्रचे १ एवं खलु जंवू ।
तेणं कालेण २ चंपा नाम नयरी। पुण्णमहे चेहए। जियसच्चू नामं राया।
धारिणी हेवी। अदीणसच्चू नाम कुमारे जुवराया वि होत्या। सुबुद्धी
नामं अमच्चे नाव रक्षधुराचितए यावि होत्या जाव समणोवासए। तीसे
णं चंपाए नयरीए विहया उच्चरपुरिक्षमेणं एगे फरिहोदए यावि होत्या
मेयवसारहिरमंसपूयपहलपोच्चहे मयगकलेवरसंलक्षे अमणुत्रे ण वण्णेणं
बाव फासेणं से जहानामए आहमहे इ वा गोमहे इ वा जाव मयकुहियविणष्टिकिमणवावण्णदुरिमगधे किमिजालांचेले संसच्चे असुइविगयवीभच्छदिरसणिद्धे। भवेचालवे सिया १ नो हणेंहे समझे। एचो अणिष्टतराए
चेव जाव गंधेणं पत्रचे।

(98) तए णं से जियसत्तूं राया अन्नया क्याइ ण्हाए क्यविक् कम्मे जाव अप्पमहम्बाभरण्यंकियसरीरे वहूिं ईसर बाव सत्यवाह — पिमिईहिं सृद्धिं मोयणमंडवंसि मोयणवेलाए सुहासणवरर्गए विचलं असणं १ जाव विहरइ जिमियमु जुत्तरागए जाव सुहमूए वंसि विपुलंसि असणंसि १ जाव जायविम्हए ते वहवे ईसर जाव पिमईए एवं वयासी — अहो णं देवाणुष्पिया। इमे मणुन्ने असणं ४ वण्णेणं उववेए जाव फासेणं उववेए अस्तायाणेजे विसायणिजे पीणिणेजे धावणिजे धापणिजे स्य-णिजे विँद्देणिजे सन्विदियगायपल्हायणिजे । तण्णं ते वहवे ईमर नाव पर्भियओ जियसत्तुं एव वयामी - तहेव ण सामी । जण्ण तुस्मे वयह - अहो ण इसे मणुत्रे असणे ४ वण्णेणं उववेए जाय पहरायि जी। तए णं जियसन्तू सुबुद्धि अमनं एव वयामी - अहा ण मुबुद्धी । इमे मणुत्रे असणे ४ नाव पल्हायणिज्ञे । तए ण सुबुद्धी जियसत्तुस्म रत्रो एयमह नो आढाइ जान तुर्सिणीए मंचिट्टड । तए ण जियमत्त्र् सुवुद्धि दोबंपि तबंपि एव वयासी - अहा ण सुबुद्धी । इसे मणुत्रे त वेव जव पल्हायणिजे । तए ण से सुबुद्धी अमचे दोगिए तगिए एव दुत्ते समाणे जियसत्तुं राय एवं वयासी – नो रालु सामी । अम्ह-ण्यामे मणुत्रमि असणांसि ४ केइ विम्हए । एवं राखु सामी ! मुंग्भिमहा वि पोगाला द्धरभिसदत्ताए परिणमति द्धरभिसद्दां वि पोग्गला मुराभिभद्दत्ताण परिण-मंति । सुरूवा वि पोग्गला दुरूवत्ताए परिणमर्ति दुरूवा वि पोग्गला सुरूवत्ताए परिणमति । सुरभिगधा वि पोग्गला दुरभिगधत्ताण परिणमति द्धुरभिगंधा वि पोग्गला सुरभिगधत्ताए परिणमति । मुरमा वि पोग्गला दुरसत्ताए परिणमति दुरसा वि पोग्गला सुरसत्ताए परिणमति । सुइ-फासा वि पोग्गला दुह्पासत्ताए परिणमति दुहफासा वि पोग्गला मुह-फासत्ताए परिणमति । पंओगवीससा परिणया वि य ण सामी । पोग्गला पन्नत्ता । तए णं जियसत्तू सुवुद्धिस्त अमगस्त एवम।इक्तमाणस्य ४ एयमद्वं नो आढाइ नो परियार्णइ तुसिणीए साचिद्वड । तए ण मे जिय-सत् अन्नया कयाइ ण्हाए आसखंधवरगण महयाभडचडगरआसवाहं-णियाए निज्ञायमाणे तस्स फरिहोटयस्स अदूरसामतेण वीईवयइ। तए णं जियसत्तू तस्स फिरिहोदगस्स असुभेषा गधेण अभिभूए समाणे सएणं उत्तरिज्ञएण आसगं पिहेइ एगत अवदमइ २ वहवे ईसर जाव पिभइओ एवं वयासी – अहो ण देवाणुहिपया । इमें फरिहोदए अमणुत्रे वण्णेणं ४ से जहानामए अहिमड़े इ वा जाव अमणामतराए चेव । तए ण ते वहवे राईसर जाव पितयओ एव वयासी - तहेव ण

तं सामी । जं णं तुब्से एवं वयह - अँहो णं हुमे फरिहोदए अमणुने वण्णेणं ४ से जहानामए अहिमडे इ वा जाव अमणामतराए चेव। तए णं से जियसत्तू सुबुद्धि अमंत्रं एवं वयासी - अहो णं सुबुद्धी । इमे फरिहोदंए अमणुन्ने वण्णेणं ४ से जहानामय अहिमडे इ वा जाव अमणामतराएँ चेव। तए णं से सुबुद्धी अमचे जाव तुसिणीए सांचि-हइ। तए णं से जियसत्तू राया सुबुद्धि अर्मच दोचंपि तर्चपि एवं वयासी – आहो णंते चेव । तए ण से सुबुद्धी अमचे . जियसत्तुणा रन्ना दोच्चंपि तद्वंपि एवं बुत्ते समाणे एवं वग्नासी– नो खलु ,सामी । अन्हं एयंसि फरिहोदगंसि केइ विम्हए। एवं खळु सामी <sup>।</sup> सुरभिसद्दा वि पोग्गळा दु<sup>है</sup>भसैदत्ताए परिणमंति त चेव जाव पञोगवीससापरिणया वि य णं सामी ! पोगाळा पन्नत्ता । तए णं जिय-सत्त सुबुद्धि एवं वयासी – मा णं तुंमं देवाणुप्पिया । अप्पाणं च पर च तदुभयं च वहूहि य असन्भावुब्भावणाहिं मिन्छत्ताभिनिवेसेण य वुग्गा-हेमाणे बुप्पाएमाणे विहराहि । तए णं सुबुद्धिस्स इमेयारूवे अन्झत्थिए ४ समुप्पिक्तित्था— अहो णं जियसत्त् सते तच्चे तिहए अवितहे सब्भूए जिणपन्नत्ते भावे नो उवलभइ। तं सेयं खलु मम जियसत्तुस्स रन्नो संताणं तच्चाणं तहियाणं अवितहाणं सन्भ्याणं जिणपत्रत्ताणं भावाणं अभिगमणहयाए एयमह उवायणावेत्तंए। एवं संपेहेइ २ पच्चइएहिं पुरि-सेहि सद्धि अंतरावणाओ नवए घडए य पडए य गेण्हइ २ सझाकाल-समयांसि पविरत्नमणुस्संसि निसंतपिडिनिसंतंसि जेणेव फरिहोद्ए तेणेव उवागच्छइ २ तं फरिहोदगं गेण्हावेइ २ नवएसु घडएसु गाछावेइ २ नवएसु घडएसु पिक्खवावेइ २ सज्जलारं पिक्खवावेइ लंखियमुहिए कारावेइ २ सत्तरत्तं परिवसावेइ २ दोचिप नवएकु घडएसु गाळावेइ २ नवएस पंडएसु पक्स्लिवावेइ २ सज्जलारं पक्स्लिवावेइ २ छंछिय-मुदिए कारापेइ २ सत्तरत्तं परिवसावेइ २ तचंपि नवएसु घडएसु जाव संबसावेह । एवं खलु एएणं उनाएणं अंतरा गाँछावेमाणे अंतरा पक्किन-वावेमाणे अतरा य वैंसावेमाणे सत्तसत्त य राइंदियाइं परिवसावेह। तए णं से फरिहोटए सत्तुमिस सैत्तयिम परिणममाणिस उद्दगरयणे जा यावि होत्था अच्छे पत्थे जचे तणुए फालियवण्णाभे वण्णेण उत्रवेग ४ आसायगिजे जाव सञ्चिदियगायपस्हायणिजे । तए ण सुवुद्धी जेणेव मे चदगरयणे. तेणेव उत्रागन्छड २ करयलमि आमाटेड २ त . उट्टगराज वण्णेण उववेयं ४ आसायणिञ्ज नाव मिन्त्रितयगायपस्हायणिञ जाणिज्ञ **इ**हतुहे बहूहि उदगसंभारणिज्ञेहि दब्बेहि मभारेड २ जियमनुस्म रह्नो पाणिर्यंघरिय सद्दावेद २ एव वयासी--तुम ण टेवागुप्पिया <sup>।</sup> इम उदग-रयणं गेण्हाहि २ जियमत्तुस्म रस्रो भोयणपेठाए उवणजामि। तए ण मे पाणियंघरिए सुबुद्धिस्स एयमह पिंडमुणेइ २ त उटगस्मण गेण्डइ २ जियसत्तुस्स रन्नो भोयणवेलाए उँबहबेड । तए ण मे जियमत्तू राया त विपुल असण ४ आसाएमाणे नाव विहरड जिमियभुर्तुं तरागए वि व प षाव परमसुइभूए तंसि उटगरयणसि जायविम्हण ते बहुचे राउँमर बाव ए**व** वयासी-अहों ण देवाणुप्पिया । इमे उटगरयग्ने अन्छे जार मर्डिवटिय-गायपल्हायणिजे । तए ण ते यहचे राईमर जार एर वयासी- तहेव प सामी । जण्ण तुन्भे वयह जाव एव चेव पहतायाणि छ । तए ण जिय-सत्तू राया पाणियघरिय सहावेइ २ एव वयासी- एम ण तुने देवा-णुष्पिया ! उटगरयणे कओ आसाइए ? तए ण से पाणियघरिए जिय-सत्तुं एवं वयासी-एस ण सामी । मण उत्तगरयणे मुतुद्धिस्म अतियाओ आसाइए। तए ण जियसत्त् सुवुद्धि अमच सहावेउ २ एव वयासी-अहो ण सुवुद्धी । केण कारणेण अह तव अणिटे ५ जेण तुम मम कक्षाका हैं भोयणवेलाए इस उदगरयण न उवटवेसि ? तं एम ण तुमे देवाणुप्पिया ! उदगरयणे कओ उवलदे <sup>१</sup> तए ण मुयुद्धी जियसत्तु एव वयासी - एस ण सामी । से फरिहोदण । तए ण से जियसत्तू सुबुद्धि एव वयासी – केण कारणेण सुवुद्धी । एस से फरिहोदए १ तए ण सुबुद्धी जियसत्तु एवं वयासी - एवं रालु सामी ! तुंच्मे तयां मम एवमाइक्स-माणस्स ४ एयमद्वं नो सद्दह् । तए ण मम इभेयारूवे अञ्झतियए ४-अहो णं जियसत्तृ सते जाव भावे नो सहहुँ नो पत्तियह नो रोएइ । त

सये खलु मम् जियसत्तुस्स रन्नो संताण जाव सन्भूयाणं जिणपन्नताणं भावाणं अभिगमणहुयाए' एयमह ख्वायणावेत्तए । एवं संपेहेसि २ तं चेव जाव पाणियघरियं सदावेमि २ एव वदांमि - तुमं णं देवाणुपिया ! **बद्गरयणं 'जियसत्तुस्स रत्रो भोयणवेळाए उवणेहि । तं एएणं कारणेणं** सामी। एस से फरिहोदए। तए णं जियसत्तू राया सुबुद्धिस्स एवमाइ-क्लमाणस्म ४ एयमहं नो सहदइ ३ असहहमाणे अपित्तियमाणे अरोए-माणे अविंभतरठाणिजे पुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी -- गच्छह णं तुब्से हेनाणुप्पिया । अंतरानणाओ नवए घडए पडए य गेण्हह नाव उद्गतंमार-णिक्रीह दक्नेहिं संभारेह। तेवि तहेव संभारेति २ जियसत्तुस्स चवणेति। तए णं से जियसन्तृ राया तं उदगरयणं कर येछंसि आसाएई आसायणिक नाव सर्विवदियगायपल्हायाणिक्न जाणित्ती सुनुद्धि अमनं सद्दावेइ २ एवं बयासी – सुबुद्धी । एए णं हुँमे संता तचा नाव सन्भूया भावा कओ डवळद्या <sup>१</sup> तए णं सुबुद्धौ जियसत्तु एवं वयासी – एए णं सामी <sup>।</sup> मए संता नाव भावा जिणवयणाओ उवल्रद्धा । तए णं जियसत्तू सुबुद्धि एव वयासी – तं इच्छामि ण देवाणुप्पिया । तव आतिए जिणवयणं निसा-मित्तए । तए णं सुबुद्धी जियसत्तुस्स विचित्तं केवछिपन्नत्तं चाउर्जामं धम्मं परिकहेइ तमाइक्खइ अद्या - जीवा वैन्झित जाव पंचाणुन्वयाइं। तए णं जियसत्तू सुबुद्धिस्स अंतिए धम्मं सोचा निसम्म इहतुहं सुबुद्धिं अस<del>र्व</del> एवं वयासी — सदद्दामि णं देवाणुष्पिया । निग्गंथं पावयणं ३ <sup>जाव</sup> से जहेरं तुब्से वयह । तं इच्छामि णं तव अंतिए पंचाणुव्वइयं सत्त-सिक्खावइयं जाव **उवसंप**ज्जित्ताणं विद्दरित्तए । अहासुहं देवाणुप्पिया <sup>।</sup> मा पहिबंघं । तए णं से जियसत्तू भुबुद्धिस्स अंतिए पंचाणुव्वइय नाव दुवाळसविहं सावयधम्मं पिंढुवजार । तए णं जियँसत्तू समणोवासए जाए अहिगयजीवाजीवे जाव पिंडलाभेमाणे विहरइ। तेणं कालेणं २ थेरागमणं । जियसत्तू राषा सुबुद्धी य निग्गर्च्छइ । सुबुद्धी धम्मं सोबा जं नवरं जियसत्तुं आपुच्छामि बाव पञ्वयामि । अहासुहं देवाणुप्पिया <sup>।</sup> तए णं से सुबुद्धी जेणेव जियसत्त्र तेणेव ख्वागच्छइ २ एवं वयासी --

एवं खलु सामी ! मए त्थेराणं अंतिए धम्मे निसते । से वि य धूम्मे इच्छिए पिंडच्छिए ३ । तए ण अहं सामी । संमारभ उठिर्वमो भीए जाव इच्छामि णं तुब्भेहि अन्भणुन्नाए जान पन्नडत्तए। तए ण जियसत्तू सुनुद्धि एव वयासी – अच्छसु ताव देवाणुपिया । कडवयाड वार्माङ उरालाइ जाव भुंजमाणा । तओ पच्छा एगर्यओ येराण अतिए मुडे मिवित्ता जाव पन्वइस्सामो । तए ण सुदुद्धी जियसत्तुस्स रन्नो एयमह पडिमुणेड । तए णं तस्स जियसत्तुस्स रन्नो सुबुद्विणा मद्भि विपुलाइ माणुरसगाइ नाव पश्रणुटभवमाणस्स दुवालस वामाड वीडकताड। तेणं कालेण २ थेरागमण। जियसत्तू धम्मं सोचा एव ज नृवर देवाणुप्पिया । मुर्वुद्धि आमतेमि जेहुपुत्त रें उावेमि तए ण तुन्भ अतिए जाव पव्वयाभि । अहासुह देवा-णुप्पिया। तए णं जियसत्तू राया जेणेव सम्मिते तेणेव उवागच्छा २ सुबुद्धि सद्दावेद २ एव वयासी – एव खलु मण् येराण <sup>जाव</sup> पञ्चयामि । तुम णं कि करेसि <sup>१</sup> तए ण सुवुद्धी जियसत्तु एव वर्यांसी <sup>जाव</sup> के अन्ने आधारे बा जाव पठवामि । तं जइ ण देवाणुप्पिया जाव पठवाहि । गच्छह्ण देवाणुप्पिया <sup>।</sup> जेट्टपुत्त च कुडुवे ठावेहि २ सीय दुरुहित्ताण ममं अंतिए सीया जाव पाउब्भवइ । तए णं जियसत्तू कोडुवियपुरिसे मदावेट २ एव वयासी – गच्छह ण तुटभे टेवाणुप्पिया ! अनीणसत्तुस्स कुमारस्स रायाभिसेय उवहवेह जाव अभिसिचित जाव पठवइए । तए ण जियसत्तू एकारस अगाइ अहिजाइ वहॄणि वासाणि परियाओ मामियाण मलेह-णाए जान सिद्धे । तए ण सुदुद्धी एकारस अगाउ अहिजित्ता बहूणि वासाणि जाव सिद्धे ।

एवं खलु जंबू | समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण वारसमस्स नायञ्झर्यणस्स अयमट्टे पत्रत्ते कि वेमि ॥

॥ बारसम नायज्झयण समत्त ॥ १२॥

## ॥ तेरसमं अन्ययणं ॥

(99) जइ णं भंते ! समणेणं जाव सपनेणं बारसमस्स अयमट्टे पन्नत्ते तेरसमस्स के अहे पन्नत्ते <sup>१</sup> एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं २ राय-गिहे नयर गुणसिलए चेइएं समोसरण परिसा निगाया। तेण कालेणं २ सोहम्मे कप्पे दहुर्रविद्याए विमाणे सभाए सुहम्मा दहुरांसे सीहा-सणिस दहुरे देवे चडिं सामाणियसाहस्सीहिं चडिं अग्गमहिसीहि सँपरिसाहि एन जहा सूरियाभे जान दिन्नाइं भोराभोगाइ भुंजमाणे निहरइ इमं च णं केवलकप्पं जंबुद्दीवं दीवं विचलेणं ओहिणा आभोष्माणे र जाव नदृषिहि उवदंसित्ता पहिगए जहा सूरियामे । भंते <sup>।</sup> ात्त भगवं गोयमे समणं २ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी - अहो णं भंते । दहुरे देवे मिहिहूए ६। दहुरस्स ण भंते <sup>।</sup> देवस्स सा दिन्वा देविहूी ३ कहिंगया <sup>१</sup> कहि पविद्वा ? गोयमा! सरीरं गयां सरीरं अणुपविद्वा क्टागारिदहतो। द्हु-रेणं भंते <sup>।</sup> टेवेणं सा दिञ्वा देविड्ढी ३ किन्ना छद्धा <sup>जाव</sup> अभिसमन्नागया <sup>?</sup> एवं खलु गोयमा ! इहेव जंबुहींवे २ भारहे वासे रायगिहे गुणसिलए चेइए सेणिए राया। तत्थ णं रायगिहे नंदे नामं मणियारसेही परिवसइ अड्डे दित्ते । तेणं कालेणं २ अहं गोयमा । समोसड्डे परिसा निग्गया सेणिए वि निग्गए । तए ण से नंदे मणियारसेडी इमीसे कहाए रुद्धडे समाणे ण्हाए पायचारेणं जाव पञ्जुबासइ। नंदे धम्मं सोचा समणोवासए जाए। तए ण अह रायगिहाओं पिडिनिक्संते बहिया जणवयिहारं विहरामि । तए णं से नंदमणियारसेट्टी अन्नया कयाइ असाहुदंसणेण य अपञ्जुवासणाए य अणणुसासणाए य असुस्सूसणाए य सम्मत्तपञ्जवेहिं परिहायमाणेहि २ मिच्छत्तपज्जवेहि परिवहुमाणेहि २ मिच्छत्तं विप्पंडि-वन्ने जाए यावि होत्या। तए णं नदे मणियारसेट्टी अन्नर्यां कथाइ गिम्ह-कालसमयांसे जेडामूळांस मासांस भट्टमभत्त परिगेण्हइ २ पोसहसालाए <sub>जाव</sub> विह्**रे**इ। तए णं नंदस्स अहमभत्तंसि परिणममाणंसि तण्हाए छुद्दाए य अभिभूयस्स समाणस्स इमेयारूवे अन्झत्थिए ४ - धन्ना ण ते जान ईसरपर्भियओ जेसिं णं रायगिहस्स बहिया बहुओ वावीओ

पोक्खरिणीओ नाव सरसरपंतियाओं जत्थ णं वहुजणो ण्हाडू य पिर्यंड,य पाणियं च संवहइ । तं सेयं खलु मम कहं सैणिय राय आपुच्छित्ता रायगिहर्स विहिषा उत्तरपुरित्थमे विसीभागे वेव्भारपव्वयस्स अट्र-सामंते वर्त्थुपाढगरोइयसि भूमिभागांसि नंदं पोक्खरिणि राणावेत्तर त्तिकट्टु एवं सपेहेइ २ कहं जान पोसहं पारेइ २ ण्हाए कर्यवलिकम्मे मित्तनाइ नाव संपरिंबुडे महत्थ नाव पाहुड रायारिहं गेण्हइ २ जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छइ जाव पाहुँड उवट्टवेइ २ एवं वयासी — इच्छामि णं सामी <sup>।</sup> तुब्मेहिं अब्मणुन्नाएं समाणे रायगिहस्स वहिया नान खणावेत्तए । अहासुहं देवाणुष्पिया । तए ण से नटे सेप्पिएणं रन्ना अन्मणुत्राए समाणे हट्टतुहे रायगिह नगर मन्झंमन्झेणं निग्गच्छड २ वत्थुपाढयरोईयांसे भूमिभागंसि नंट पोक्खरणि खणावेउं पयत्ते यावि होत्या । तए ण सा नेटा पोक्खरणी अणुपुन्त्रेण खम्ममाणा २ पोक्स-रंणी जांया यावि होत्या चाउकोणा समतीरा अणुपुन्त्रं सुजायवप्प-सीयलजला संच्छन्नपत्तभिसमुणाला बहुउप्पलपउमकुमुदनलिणसुभग-सोगंधियपुंडरीयमहापुडरीयसयपर्त्तसहस्सर्पत्तपुष्फफलकेसरोववेया परि-हत्यभमंतर्मत्तछप्पयअणेगसडणगणमिहुणवियरियसद्दनइयमहुरसरनाइया पासाईया ४ । तए णं से नंदे मणियारसेट्टी नंदाए पोक्खरिणीए चडादीस चत्तारि वणसंडे रोवावेइ । तए णं ते वणसंडा अणुपुन्वेणं सार्राक्खन माणा संगोविज्जमाणा संवाट्टिज्जमाणा य वणसंदा जाया किण्हा जाव निउरंबभूया पत्तिया पुष्फियां जाव उवसोभेमाणा २ चिहंति ! तए णं नदे पुरंत्थिमिक्के वणसंहे एगं महं चित्तसभं करावेइ २ अणेगरांभसय-संनिनिष्टं पासाइयं ४ । तत्य ण वहूणि किण्हाणि य जान सुकिछाणि य कहकम्माणि य पोत्यंकम्माणि य चित्तलेष्पगांथिमवेदिमपूरिमसंघाइभीइ उबद्सिज्जमाणाई २ चिहुंति। तत्य णं बहूणि आसणाणि ये संयणाणि य अत्थुयपचत्थुयाई चिहांति । तत्थ णं वहवे नहा य नहा य ना दिन्न-भईभत्तवेयणा तालायरकम्मं करेमाणा वृहरंति । रायगिहविणिगाओ तत्थ णं बहुजणो तेयु पुन्वर्भत्येसु आसणसयणेसु संनिसंण्णो य संतुयहो

य सुशमाणो य पेच्छमाणो य साहेमाणो य सुहंसुहेणं विहरइ। तए णं नेंदे दाहिणिहे वणसंठे एगं महं महाणससाछं कारीवेइ अणेगखंभ नाव रूनं। तत्थ णं वहवे पुरिसा दिन्नमइभत्तवेयणा विनर्लं असणं ४ चवक्लडेंति बहूणं समणमाहणअतिहिकिवंणवणीमगाणं परिभाएमाणा **२** विहरंति ! तए णं नंदे मणियारसेडी पचित्थिमिक्के वणसंडे एग महं तिगिच्छियसार्छं करेइ अणेगखंभसय नान पहिरूवं । तत्थ णं बहवे वेजा य वेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणुयपुत्ता य कुसला य कुसलपुत्ता य दिन्नभइभत्तवेयणा बहूणं वाहियाण य गिळाणाण य रोगियाण य दुव्व-छाण य तेइच्छकम्मं करेमाणा विहरंति । अने य तत्थ वहवे पुरिसा दिन्नसङ् तेसि वहुणं वाहियाण य राेगियागेलाणदु व्वलाण य ओसह-भेसज्जभत्तपाणेण पहिचारकम्मं करेमाणा विहराति । तए णं नंदे उत्त-रिह्ने वणसंढे एगं महं अलंकारियसमं कारेइ अणेगखभसय जाव पांड-रूवं। तत्थ णं बहवे अछंकारियमणुस्सा दिन्नभइभत्तपाणा बहूणं समणाण य माहणाण य सनाहाण य भणाहाण य गिळाणाण य रोगियाण य दुव्बलाण य अलंकारियकम्मं करेमाणा २ विहरंति । तए णं तीए नंदाए पोक्खरिणीए बहवे सणाहा य अणाहा य पंथिया य पहिया य करोडियां यं तणहारा पत्तहारा कहहारा अप्पेगइया ण्हायंति अप्पेगइया पाणियं पियंति अप्पेगइया पाणियं संबद्दि अप्पेगइया विसि ज्ञियसेय-जङ्मैलपरिस्समनिद्खुप्पिवासा सुदंसुदेणं विदरंति । रायगिद्दनिग्गओ वि पत्थ बहुजणो किं ते जलरमणविविद्मज्जणकयिललयाहरयकुपुर्मसत्थरय-क्षणेगसउणगणकयरिभियसंकुछेष्ठ सुद्दंसुद्देणं अभिरममाणो २ विहरइ। तए णं नदाए पोक्खरिणीए बहुज्ज्जो ण्हायमाणो य पीयमाणो य पाणियं च संवहमाणो य अन्नमन्नं एवं वयासी - धन्ने णं देवाणुप्पिया ! नंदे मणियारसेही कयत्थे जाव जन्मजीवियफळे जस्स णं इमेयारूवा नंदा पोक्खरिणी: चाउक्कोणा जान पहिरूवा जरस णं पुरित्थिमिल्ले त चेन सन्न चज्सु वि वणसंबेसु नार्व रायागहिविणिगाओ जत्थ बहुजणो आसणेसु य सयणेसु य सम्निसण्णो य संतुयहो य पेच्छमाणो य साहेमाणो य

सुइंसुहेणं विहरह । तं धने कथरथे क्रयं क्र

(100) तए णं तस्स नंदस्स मणियारसेहिस्स अन्नया कयाइ सरीर-गांसि सोलस रोयायंका पाउन्भूया तंजहा- सासे कासे जरें दाहे छन्छि-सूछे भगटरे । अरिर्सा अजीरए दिहीमुद्धसूछे अकारए ॥१॥ अच्छि-वेयणा कण्णवेयणा कडू दंबदरे कोढे॥ तए णं से नदे माणियारसेडी सोलसहिं रोयायंकेहिं अभिभूए समाणे कोडुंवियपुरिसे सदावेइ २ एव वयासी- गच्छह णं तुन्भे देवाणुप्पिया । रायगिहे नयरे सिंघाडग आव पहेसु महया २ सहेणं उप्घोसेमाणा २ एवं वयह – एवं खलु देवाणुप्पिया ! नंदस्स मणियारस्स सरीरगंसि सोलस रोयायंका पाउन्भूया तजहा -सामे जाव कोढे। तं जो णंडच्छइ देवाणुप्पिया <sup>।</sup> विज्ञो वा विज्ञ-पुत्तो वा जाणुओ वा २ कुसलो वा २ नद्रंस मणियारस्स तेसिं च णं सोळसण्हं रोयायंकाण एगमवि रोयायंकं उवसामित्तए तस्स णं नहे मणियारे विउल्लं अत्यसपयाण दलयइ त्तिकट्टु दोबंपि तर्बिं घोसणं घोसेह २ एयमाणत्तियं पचिपणह तेवि तहेव पचिपणंति। तए णं राय-गिहे इमेयारूवं घोसणं सोचा निसम्म वहवे वेज्ञा य वेज्ञपुत्ता य <sup>जाव</sup> कुसलपुत्ता य सत्थकोसहत्यगया य सिलियाहत्यगया य गुलियाहत्य-गया य ओसहमेसंजहत्थगया य सएहिं २ गिहेहितो निक्लमंति २ रायगिहं मन्झंमन्झेण जेणेव नंदस्स मणियारसेहिस्स गिहे तेणेव उवा-गच्छाति २ नंदस्स मणियारस्स सरीर्गं पासितः २ तेसि नोयायंकाण नियाणं पुच्छंति २ नंदस्स मणियारस्स बहूहिं उन्वंत्रणेहि य उन्बर्ग्णोहे य सिणेहपाणेहि य वमणेहि य विरेयणेहिं य सेयणेहि य अवर्दहणेहि य

अवृण्हावणेहि य अणुवासणाहि य वर्त्थिकम्मेहि य निकंहेहि य सिरा-वेहेहि य तच्छणाहि य पच्छणाहि य सिराबत्थीहि य तप्पणाहि य पुँड-वाएहि य छक्कीहि य वक्षीहि य मूलेहि य केदेहि य पत्तेहि य पुप्फेहि य फलेहि॰ यें बीएहि य सिलियाहि य गुलियाहि य ओसहेहि य भेस-क्केहि य इच्छंति तेसिं सोलसण्हं रोयायकाणं एगमवि रोयायंकं उवसामि-त्तए नो चेव णं संचाएंति उवसामेत्तए। तए णं ते वहवे विज्ञा य ६ जाहे नो सचाएति तेसिं स्रोलसण्ह रोयायकाणं एगमवि रोयायंकं उव-. सामित्तए ताहे सता तता जाव पडिगया। तए णं नंदे मणियारे तेहिं सोलसेहिं द्रोयस्थंकेहिं अभिभूए समाणे नदाए पुक्खरिणीए मुच्छिए ४ विरिक्खजोणिएहिं निबद्धार बद्धपर्एसए अट्टहुर्ट्टवसट्टे कार्लमासे कार्रु किचा नंदाए पोक्खरिणीए दहुरीए कुव्छिसि दहुरत्ताए उववन्ने। तए ण नदे देहुरे गञ्भाक्षो विर्पमुक्ते समाणे उमुक्कवालभावे विन्नायपीर-णयमित्ते जोव्वणगमणुष्यत्ते नंदाए पोक्खरिणीए अभिरममाणे २ विंह-रइ । तए णं नदाए पोक्खरिणीए बहुजणो ण्हायमाणो य पियई यै पाणिय च संवहमाणो अन्नमन्नं एवमाइक्खइ ४-- धन्ने णं देवाणु-प्पिया <sup>।</sup> नंदे मणियारे जस्स णं इमेयारूवा नंदा पुक्खरिशी चाउक्कोणा जान पहिरूवा जस्स णं पुरितथिमिल्ले नणसंहे चित्तसभा अणेगखंभ तहेव चत्तारि समाओ जाव जम्मजीवियफले । तए ण तस्स दहुरस्स तं आभिक्खणं २ बहुजणस्स अतिए एयमह सोचा निसम्म इमेयारूवे अन्झत्थिए ४ समुप्पिक्वत्था – से किंह मन्ने मए इमेयारूवे सद्दे निसंत-पुरुवे त्तिकृट्टु सुभेण परिणामेणं जान जाईसरणे समुप्पन्ने पुरुवजाई सम्मं समागच्छइ । तए ण तस्त-दहुरस्स इमेयारूवे अज्झत्थिए ४–एवं खलु आहं इहेच रायगिहे नयूरे नंदे नामं मणियारे अहे०। तेणं कालेणं २ समणे भगवं महावीरे इहं समोसहे । तए ण मए समणस्स ३ अंतिए पंचाणुव्वइए स्त्तिसिक्खावइए जाव पिडवन्ने । तए णं अहं अत्रया कयाइ असाहुद्रैसणेणुं य नाव मिच्छत्तं विप्पडिवत्रे । तए णं अहं अन्नया कथाइ गिम्हकालसमयांसे जाव उवसंपिकताणं विहरामि-

एव जहेव चिता स्नापुच्छणाबनदापुक्खरिणी वणसडा संहाओ त चेव सर्व ज्ञाव नंदाए द्हुरत्ताए उववन्ने । तं अहो णं अह ाहन्ने अपुण्णे अकयपुण्णे निग्गथाओं पाक्यणाओं नहें भहें परिन्भेंहे। त सेय खेळु मम् सयमेव पुञ्वपडिवयाई पंचाणुठक्याई उवसंपिज्ञत्ताणं विहरित्तए । एवंश्संपेहेड २ पुरुवपडिवन्नाइ, पंचाणुरुवयाई जाव आरुहइ र इमेयारूवे अभिगाहं अभिगिण्हइ – कप्पंड में जावजीवं छट्टछट्टेण अणिक्सित्तेण अप्पाणं भावेमाणस्त विहरित्तए । छट्टस्स वि य ण पारणगसि कप्पड मे नदाए पोक्खरिणीए परिपेरतेसु फासुएणं ण्हाणोटएणं उम्मईणालोलियाहि य वित्तिं कप्पेमाणस्स विहरित्तए । इमेयारूव अभिगगह अभिगेण्हइ जाव-ज्ञीवाए छट्टछट्टेण जाव विहर्रइ । तेण कालेणं २ अहं गोयमा <sup>1</sup> गुण-सिल्प समोसहे परिसा निग्गया । तए ण नदाए पोक्खरिणीए वहुजणा ण्हाइ ३ अन्नमन्न नाव समणे ३ इहेंच गुणसिलए चेइए समोसहें । त गच्छामो णं देवाणुप्पिया <sup>।</sup> समण ३ वंदामो नःव पञ्जुवासामो । एयं णे इहभवे परभवे य हियाए जान आणुगामियत्ताए भविस्सइ । तए णं तस्स दृहुरस्स वृहुजणस्स अंतिए एयमङं सोचा निसम्म अयमेयारूवे अन्हरियए ४ समुप्पिन्नत्था-एवं खलु समणे ३ हमोहदे। त गच्छामि णं वंदामि । एवं संपेहेइ २ नंदाओ पुनखरिणीओ साणियं २ उत्तरेइ जेणेव रायमग्गे तेणेव उवागच्छइ २ ताए उक्किट्ठाए ५ दहुरगईए वीईवयमाणे जेणेव ममं अतिए तेणेव पंहारेत्थ गमणाए । इसं च ण सेणिए राया भिंभसारे ण्हाए कयकोडय जान सन्वालंकारविभूसिए हत्थिखधवरगए सकोरेंटमहरामेणं छत्तेण धरिक्षमाणेणं सेयवरचामरेहि य उद्धव्यमाणेहिं हयगयरह० महया भडचडगरचाउरगिर्माए सेणाए सिद्धं संपरिवुडे मम पायवंदए हव्वमागच्छइ । तए णं ने दृहुरे सेणियस्स रन्नो एगेणं आसिकसोरएणं वामपाएण अक्कते समाणे अतिनग्धाइए कए यावि होत्या। तए णं से टहुरे अयामे अवले अवीरिए अपुरिस्कारपरक्कमे अधारणिज्ञ-मित्तिकट्डु एगंतमवक्षमइ करर्यंछ जार्व एवं वयासी— नमोत्थु णं अरहंताण जाव संपत्ताणं । नमोत्यु णं मम धम्मायरियस्स जाव र्सपाविडकामस्स । पुर्विद्या य णं मए समणस्सं ३ अतिए थूला पाणाइवाए पश्चक्खाए जाव थूलए परिगाहे पश्चक्खाए । त इयाणिपि तस्सेव अंतिए सच्चं पाणाइवायं पश्चक्खामि जाव संव्वं परिगाह पश्चक्खामि जावज्ञीवं सव्वं असणे ४ पश्चक्खामि जावज्ञीवं जिप य इमं सरीरं इद्घः कत जाव मा फुसंतु एयपि य णं चिरमेहिं ऊसासेहिं वोसिरामि क्षिकट्टु । तए णं से दहुरे कालमासे काल किश्वा जाव सोहम्मे कप्पे दहुरविद्याए खवनवे । एव खलु गोयमा । दहुरेणं सा दिच्वा दिविङ्गी लद्धा ३ । दहुरस्य णं मंते । देवस्स केवइयं कालं टिई पन्नता ? गोयमा । चत्ति पिललोवमाइं ठिई पन्नता । दहुरे णं मंते । देवे ताओ देवलोगाओ आखक्खएणं ठिइक्खएणं कहिं गिल्लिहिइ कहिं खवविज्ञिहिइ गोयमा । से णं दहुरे देवे महाविदेहे वासे सिन्झिहिइ वुन्झिहिइ मुचिहइ जाव अंतं करेहिइ ।

एवं खळु जंबू । समणेण भगवया महाबीरेणं जाव संपत्तेणं तेरसमस्स नायज्झयणस्स अयमट्टे पन्नत्ते ति वेमि ॥

॥ तेरसम नायज्झयण समत्त ॥१३॥

## ॥ चोदसमं अन्झयणं॥

(101) जइ णं भते । समणेणं जाव संपत्तेणं तेरसमसस नायज्झयणस्स अयमहे पन्नते चोइसमस्स के अहे पन्नते १ एवं खळु जंबू । तेणं काळेणं २ तेथे ढि़पुरं नाम नैयरं । पमयवणे उंज्जाणे । कणगरहे रार्या । तस्स णं कणगरहस्स पडमावई देन्नी । तस्स ण कणग-रहस्स रन्नो सेयळिपुत्ते नामं अमचे सामदह्मेयनिचणे । तत्थ णं तेयळिपुरे कळादे नामं मूसियारदारए होत्या अहे जाव अपरिमूए । तस्स ण भदा नामं भारिया । तस्स ण कळायां स्वीपयारदारगस्स घूया भदाए अत्तया पोटिळां नामं द्यारिया होत्था क्रवेण य उक्किहा जाव उक्किहसरीरा । तए णं सा पोटिळा दारिया अन्नया क्रयाइ ण्हाया सन्वाळकारविभूसिया

चेडियाचकवालसंपरिबुडा, उप्पि पासायवरगया आगासतलगासि कणनतिंदृ-सएणं कीछमाणी २ विहरइ । इम च णं तेयिष्ठपुत्ते अमर्चे ण्हाए आस-खंधवरगर्ए महया भडवडगर० आसवाईणियाए निज्जायमाणे कृष्टार्यस्स मूसियारदार्रगस्स गिहस्स अदूरसामंतेणं वीईवयइ। तए णं संग्तेयालेपुत्ते अमचे मूसियारहारगागिहस्स अवूरसामतेण वीईवयमाणे २ पीट्टिछं दारियं उप्पि आँगासतलगंसिं कणगतिदूसएणं कीलमाणी पासइ २ पोट्टिलाए दारि-याए रूवे य जाव अज्झोववन्ने कोडुवियपुरिसे सद्दावेइ २ एवं वयासी-एस ण द्वेवाणुष्पिया । कस्स दारिया किंनामधेच्या वा ? तए णं कोडुं-वियपुरिसा तेयिछपुत्तं एव वयासी – एस णं सामी । कळाधस्स्रमूसियार-दारयम्स धूया भद्दाए अत्तया पीट्टिला नाम वारिया रूवेण य जाव उक्षिट्ट-सरीरा। तए णं से तेयिछपुत्ते आसर्वाहणियाओ पहिनियत्ते समाणे अव्भितरठाणिजे पुरिसे सद्दावेइ २ एवं वयासी – गच्छद्द णं तुब्मे देवा-णुप्पिया <sup>।</sup> कलायस्त २ घूयं भद्दाए अत्तय पोट्टिलं दारियं मम भारि-यत्ताए वरेह । तए णं ते अव्भितरठाणिज्ञा पुरिसा तेयिलणा एवं वुत्ता हुट्टा करयळ० तहित्त जेणेव कछायस्स २ गिहे तेणेव उवागया। तए ण से कर्लाए २ ते पुरिसे एजामाणे पासइ २ हट्टतुडे आसणाओ अन्सुडेइ २ संत्तहपयाइ अणुगच्छइ २ आसणेणं उवणिमंतेइ २ आसत्थे वीसत्थे सुहासणवरगए एत्रं वयासी – संदिसंतु णं देवाणुष्पिया । किमागमण-पओयण । तए णं ते अव्भितरठाणिज्ञा कलायं २ एव वयासी-अम्हे णं देवाणुष्पिया । तव धूयं भद्दाए अत्तयं पोट्टिछं दारियं तेयछिपुत्तस्स भारि-यत्ताए बरेमो | त जइ णं जाणांसे देवाणुप्पिया <sup>।</sup> जुत्तं वा पत्तं वा सला-हणिज वा सरिसो वा संजोगो तै। दिज्ज णं पोट्टिला दारिया तेयलिपुत्तस्स। तो भण देवाणुष्पिया । किं दलामो सुँकं। तष्ट्र णं कलाए २ ते अन्भितर-ठाणिजे पुरिसे एवं वयासी -- एस चेंब णं र्रेवाणुप्पिया ! मर्म सुँक्षं जन्नं तेयिछिपुत्ते मम दारियानिभित्तेणं अणुगाहं करेडू । ते ठाणिको पुरिसे विपुलेणं असणेणं ४ पुष्फवत्य जाव महालंकारेणं सकारेइ सम्माणेइ पिंडिविसज्जेइ । तए णं ते पुरिसा कलायस्स २ गिहाओ पिंडिवियत्तंति २

जेणेव तेयि पुत्ते अमचे तेणेव उवागच्छित २ तेयि पुनं एयम हं निवेइंति । तए णं कलाए २ जन्नया कया इं सोहणांस तिहिकरणनक्षत्तमुहुतंसि पेट्टिल दारिय ण्हायं सन्वालं कारिवभूसियं सीयं दुस्हे ता मित्तणाइतंपिरवुढे स्वाओ गिहाओ पिडिनिक्सम १ सिन्वङ्गीए ४ तेयि छिपुरं
नयरं मज्झमं इमेणं जेणेव तेयि हिस्स गिहे तेणेव उवागच्छि इ पोट्टिलं दारियं
तेयि छिपुत्तस्स स्यमेव भारियत्ताए दलयह । तए णं तेयि छिपुत्ते पोट्टिलं
दारियं भारियत्ताए उवणीवं पासह २ पेट्टिलाए साद्ध पृत्यं दुरूह १ सेयापीए हिं कलसे हिं अप्पाण मज्जावेद २ अगि होम करेद २ पाणिग्गहणं करेद २ पेट्टिलाए भारियाए मित्तनाइ जाव परियणं विवलेणं असणपाणसाइमसाइमेणं पुष्कवत्थ जाव पिडिविस जेद । तए ण से तेयि छिपुत्ते
पोट्टिलाए भारियाए अणुरत्ते अविरत्ते उरालाई जाव विहरह ।

(102) तए ण से कणगरहे रैं जे य रहे य वले य वाहणे य कोसे य कोद्वागारे य अतेडरे य भुच्छिए ४ जाए २ पुत्ते वियगेइ । अप्पेगइयाणं हैत्यगुलियाओ छिंदड अप्पेगइयाण हैत्यगुहर छिंदइ। एव पायगुलियाओ पायगुद्धए थि कण्णसकुंलीयाओ वि नामापुडाइं फालेइ अंगोवर्गाईं वियगेइ। तए ण तीसे पडमावईए देवीए अन्नया कयाइ पुन्वरत्तावरत्तकालसमयंसि अयमेयारूवे अन्झित्यए ४ समुप्पज्ञित्था – एवं रालु कणगरहे राया रज्जे य जाव पुत्ते वियगेड जाव अंगमगाड वियगेड । त जह ण अहं दारय पर्यामि सेयं राद्ध मम त दारग कणगरहस्स रहार्सियय चेव सारक्यमाणीए सगोवेमाणीए विहरित्तए ति कट्टु एव संपेदेइ २ तेयि अपुत्त अमद्य सद्दावेइ २ एवं वयासी-एव रालु टेवाणुष्पिया । कणगरहे राया रज्जे य जन विथंगेइ। त जइ ण अह देवाणुष्पिया ! तरग पयायामि तए णं तुर्म कणगरहस्स रहस्सियय चेव अणुपुन्त्रेण, सारम्खमाणे सगोवेमीणे सबहेहि । तर ण से दारए उमुक्तवालभावे जाव जीव्वणगमणुष्पत्ते तव य सम य भिक्ताभायणे भविरवृह । तए णं से तेयिलपुत्ते पडमावईए ण्यमहं पिट्सुणेइ २ पिडगए। तए ण परमावई देवी पेहिला य अमधी समैमेव गटम गेण्हइ समैमेव परिवेद्दति । तए ण सा

पडमावडे नवण्हं मासाणे जाव पियदंसणं सुरूवं दारगं पयार्या । जं रयणि चृ णं परुमावई दार्य पयाया त रयणि च ण पोट्टिछा वि अमबी नवण्हं मासाणं 'विणिघायमावन्नं दारियं पयाया । तए णं सा पचमावई देवी अन्मर्याइं सहावेड २ एवं वयामी — गच्छह णं तुमं अनेमों <sup>।</sup> तेयिहर पुत्तं रहन्तियंथ चेव महावेहि । तए णं सा अम्मधाई तहत्ति पढि-मुणेड २ अने उरसम अवशरेण निमाच्छड २ जेणेव वेयिहस्स गिहे जंणेव तेर्वालपुत्ते तेणेव उद्यागच्छड २ करवंछ बाव एवं वयामी – एव खलु देवाण्यिया । परमावर्ड देवी स्टावेड । तए ण तेव्यूलिपुत्ते अन्म-घाईए अर्कि र त्यमहं मोबा हृद्वतुद्दे अम्मवाईए माह्रें संयाओं गिहाओ निगाच्छइ २ अते सम्म अवदारेण रहस्मियर चेव अणुप्यविभइ २ जेणेव पञ्चान<sup>्द्र</sup>ेणव डनागच्छड कर्यल जान एव वयासी — सदिसतु ण देवाणु<sup>रिपया ।</sup> जं सए कायव्वं । तए ण पडमावर्ड तेयि धपुत्त एवं वयासी - एव च्छु कणगरहे राया अव वियगेर्ड । अह च णं टेवाणु-ष्पिया । नारमं पयाया । वं तुब्भे णं देवाणुष्पिया । एय नारमं गेण्हाहि नाव तव मन य मिक्साभायणे भविरमङ त्तिकट्टु तेयलिपुत्तस्स इत्थे द्ख्यड । तए णं तेयि छिपुत्ते प उमावईए हत्याओ दारां गेण्हइ उत्तरि-लेणं पिहेर्ड २ अतेउरस्स रहस्सिययं अवटारेण निग्गच्छड २ लेणेव सए गिहे जेणेव पोट्टिटा भारिया तेणेव उवागच्छड २ पोट्टिछं एव वयासी – एवं खल्ल देवाणुप्पिए <sup>।</sup> कणगरहे राया र<del>जे</del> य जाव विय-गेड । अर्थ च णं दारए कणगरहत्म पुत्ते पडमावर्डए अत्तए । तंत्र तुमं देवाणुष्पिए <sup>।</sup> इमं दारग कणगरहम्स<sup>े</sup> रहस्सियय चेव अणुपुज्वेण नारक्त्वाहि य सगोवेहि य संबहेहि ये। तए ण एस टारए उमुक्क-वालमाने तव य मम य परमानईए र आहारे भविश्वड त्तिकट्टु पोट्टिलाए पासे निक्सिर्वंड २ पोट्टिलाएँ पासाओं त विणिहायमावात्रिय वारियं गेण्हड २ उत्तरिक्नेण पिहें इं अते उरम्स अवदारेंणं अणुष्प-विसइ २ लेणेव परमावई देवी वेणेव उठागच्छड २ पृउमावईए देवीए पामे ठावेड जाव पहिनिग्गए। तए ण दांस पडमावईए अगपिंड-

यारियाओं पडमानहं देविं विणिहायमानित्रयं कारिय प्रयायं पासंति २ क्षेणेन कणगरहे राया तेणेन उनागच्छति २ करयल नान एवं नयासी — एवं खलु सामी । पडमानई देवी मंपिल्लयं दारियं प्रयाया । तए ण कणगरहे । राया तीसे मपिल्लयाए दारियाए यहचा नीहरणं करेइ बहुई लोगियाइं मयिक चाई करेइ २ कालेण निगयसीए जाएँ। तए णं से नेयिलपुत्ते कल कोल्लेवियपुरिसे सहानेइ २ एन नयासी — लिप्पामेनं चारासीहण जान ठिइपिल्यं जम्हा ण अम्हं एस दारए कणगरहस्स रज्जे जाए त होउ ण दारए नामेणं कणगच्झए जान अलंभोगसमस्थे जाए।

(103) तए णं सा पोट्टिला अन्नया कयाइ तेयिल पुत्तस्स अणिष्ठा ५ जाया यावि होत्या नेच्छइ णं तेयि एपत्ते पोट्टिलाए नामंगोयमवि सवणयाए किंपुण दर्मणं वा परिभोगं वा । तए ण तीसे पोट्टिलाए अन्नया कयाई पुट्वरत्तावरत्तकाल संमयसि इमेया रूवे अन्झित्थिए १ जाव समुप्पिक्तित्था — एवं खतु अह तेयिल स्म पुट्वि इष्टा ५ आसि इयाणि अणिष्ठा ५ जाया। नेच्छइ ण तेयिल पुत्ते मम नाम जाव परिभोगं वा ओह यमणसकप्पा जाव झियायह। तए णं तेयिल पुत्ते पोट्टिलं ओहय-मणसकप्पं जाव झियायमाणं पासइ २ एवं वयासी — मा ण तुमं देवाण पिपए। ओहयमणसकप्पा जाव झियायि । तुमं ण मम महाणसंसि विपुल असणं ४ उवक्ख वावेहि २ वहूणं समणमाहण जाव वणीमगाणं देयमाणी य दवावेमाणी य विहर्राहि । तए ण सा पोट्टिला तेयिल पुत्तेणं अममेणं एवं वुत्ता समाणी हटा तेयिल पुत्तस्स एयम हं पि सुणेइ २ कहा कि हिं महाणसंसि विपुल असणं १ जाव दवावेमाणी विहरह।

(104) तेणं कालेण २ सुठवयाओ नामं अज्ञाओ इरियासिमयाओ जाव गुक्तवंम चारिणीओ वहुरसुर्याओ बहुपरिवाराओं पुठवाणुपुठिव चर- माणीओ जेणामेव तेयलिपुरे नयरे तेणेव उवागच्छति २ अहापिडिरूवं उग्गह ओसिण्हिन २ सुजमेणं तवसा अप्पाण मावेमाणीओ विहरित । तए ण तासि सुठवयाणं अज्ञाणं एगे संघाडए पढमाए पोरिसीए सज्झायं करेइ जाव अडमांणीओ तेयलिस्स गिहं अणुपविहाओं । तए ण सा

पोट्टिल ताओ अज्ञाओ एजमाणीओ पासंड २ इइतुङा आसणाओ अन्सुद्धेड बंदइ तमंसइ २ विपुलेणं असणेणं ४ पढिलामेड २ एवं वयासी - एवं खलु अहं अजाओ । वेर्यलिपुत्तस्स पुन्वि इडा ५ आसि इयाणि अणिहा ५ जाव न्टंसणं वा परिभोगं वा । तं तुन्मे णं अज्ञाओ वहुनागओ वहुसिक्तियाओ वहुपढियाओ वहुणि गामागर् नाव आहिं-ढह वहूणं राईसर जान गिहाइ अणुपनिसह। त<sup>ं</sup> अत्थियाई मे अज्ञाओ ! केइ कहिंचि चुण्णजोए वा मतजोगे वा कम्मणजोए वा हियंचडुावणे वा काउड्डाब्रणे वा आभिओगिए वा वसीकरणे वा कोउयकम्मे वा भूइ-कम्मे वा मूळे वा कंदे वा छही वही सिल्या वा गुलिया वा श्रोसहे वा भेसक्ने वा उवल्रद्धपुन्वे जेणाह नेयलिपुत्तस्स पुणरवि इहा ५ भवेजामि ? तए ण ताओ अब्बाओ पोद्दिलाए एवं वुत्ताओ समाणीओ दोवि कॅण्णे अंगुल्यि ठेवेंति २ पोट्टिलं एव वयासी — अम्हे ण देवाणुप्पिए <sup>1</sup> समणीओ निगगथीओ नाव गुत्तवंभचारिणीओ । नो खलु कप्पड अम्हं एयप्पर्गार कण्णेहिं वि निसामित्तए किमग पुण उँवदृंसित्तए वा आयरित्तए वा। अम्हे णं तव देवाणुप्पिया । विचित्तं केवलिपन्नत्तं धम्मं परिकहि-जामो । तए णं सा पोट्टिला ताओ अजाओ एवं वयासी – इच्लामि ण अज्ञाओ । तुन्भ अतिए केवलिपन्नत्तं धम्मं निसामित्तए । तए णं ताओ अज्ञाओ पोट्टिलाए विचित्तं धम्म परिकहेंति । तए णं सा पोट्टिला धम्मं सोचा निसम्म हट्टा एवं वयासी - सद्द्वामि णं अन्जाओ । निग्गर्थं पानयणं नान से जहेर्यं तुन्मे वयह । इच्छामि णं अहं तुन्म आंतिए पंचाणुव्वइयं नाव धम्मं पहिचित्तत्तरः । अहासुहं देवाणुप्पिया। तए णं सा पोहिन्छा तासि अज्ञाणं न्संतिए पंचाणुन्वइयं जान धम्मं पडिवज्ञड ताओं अजाओं वंदइ नमंसइ २ पडिविसज्जेइ । तए णं सा पोट्टिछा समणोनासिया जाया जान पडिछाभेमाणी निहरइ।

(105) तए ण तीसे पोट्टिलाएं अन्नया कयाइ पुन्नरत्तावरत्त-कालसमयंसि क्वैंडुंचजागरिय जागरमाणीए अयमेयारूवे अन्झित्थिए ४-एव खळु अह तेयल्पित्तस्स पुन्वि इद्वा ५ आसि इयाणि अणिद्वा ५ नाव

परिभोगं वा । तं सेयं खलु ममं सुन्वयाणं अज्ञाणं अंतिए पन्वइत्तए। एवं संपेहेइ र कहं जेणेव तेयिलपुत्ते तेणेव उवागच्छइ र करयल नाव एवं नयासी – एवं खलु देवाणुप्पिया <sup>!</sup> मए सुव्वयाणं अज्ञाणं अंतिए धम्मे निर्द्धते जाव अन्मणुत्राया पन्वइत्तए! तए णं तेयलियुत्ते पोट्टिलं एवं वयासी - एवं खळु तुमं देवाणुष्पिए! मुंडा पन्वष्ट्या समाणी कालमासे कालं किया अणंतरेसु देवलीएसु देवताए उवविनिहिसि। तं जइ ण तुमं देवाणुप्पिए !.ममं ताओ देवछोगाओ आगम्म केविलपन्नते धम्मे बोहेहि तो हं विसक्जोमि । अह णं तुमं ममं न संबोहेसि तो ते न विसब्बेमि 🕈 तए ण सा पोट्टिका तेयिलिपुत्तस्स एयमद्वं पिडसुणेइ । वए णं तेयिछपुत्ते विउछं असणं ४ <sup>\*</sup> उदस्वदावेइ २ मित्तनाइ जाव आमंतेइ जाव सम्माणेइ २ पोट्टिलं ण्हायं जाव पुरिससहस्सवााहणीयं सीयं दुरुहित्ता मित्तनाह नाव संपरिवुडे सन्विद्वीए नाव रवेणं तेयिछपुरं मन्द्रंमन्द्रोणं जेणेव सुन्वयाणं उवस्सए तेणेव उवागच्छइ २ सीयाओ पश्चोरुहइ २ पोट्टिलं पुरखोकट्टु जेणेव सुन्वया अज्जा तेणेव सवागच्छइ २ वदइ नमंसइ २ एवं वयासी — एवं खळु देवाणुप्पिया ! मम पोट्टिङा भारिया इहा ५ । एस णं संसारभडिन्नगा नान पन्नवृत्तए । पिडच्छेतु णं देवाणुप्पिया <sup>।</sup> सिस्सिणिभिक्लं । अहासुहं मा पिडवंधं । तए णं सा पोद्विला सुन्वयाहिं अज्जाहिं एवं वुत्ता समाणी इहा उत्तरपुरिक्षमं दिसीभागं अवक्रमइ २ सयमेव आभरणमञ्जलंकारं ओमुयइ २ सयमेव पंचगुद्दियं छोयं करेइ २ जेणेव सुव्वयाओ अज्जाओ तेणेव खागच्छइ २ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी - आछित्ते णं भंते ! छोए एवं जहा देवाणंदा नान एकारस अंगाई बहूणि नासाणि सामण्णपरियागं पारणइ २ मासियाए संलेहणाए अत्ताणं श्लोसेत्ता सिंह भत्ताई अणसणेणं छेएता आलोइयपर्डिकंता समाहिपना कालमासे कालं किया अर्जयरेसु देवलोएसु द्वेवताए ख्ववना ।

(106) तए णें से कणगरहे राया अन्नया कयाइ कालधन्मुणा संजुत्ते यावि श्रोत्था । तए णं ते राईसर वाव नीहरणं करेंति २ अन्नमनं एवं बयासी - एवं खर्ल देवाणुर्षिया ! कणगरहे राया रखे य नाव पुत्ते विर्यागित्थो । अन्हे ण देवाणुप्पियः । रायाहीर्णा रायाहिर्हिया रायाद्दीणक्तजा । अयं च णं तेयली अमंबे कणगरहस्स रत्रो सन्वडाणेसु सन्वम्मियासु छद्धपद्मए दिन्नवियारे सन्वकष्मवड्डांवए याति होत्या। तं सेये खेळु अन्हं तेयिछपुत्तं अमधं कुमारं जाइत्तए त्तिकट्ट् अन्नमन्नस्त एयम्रहं पहिसुर्णेति २ जेणेव तेयल्पित्ते अमचे तेणेव उवागच्छंति २ तेयिछिपुत्तं एवं वयासी – एवं खलु देवाणुप्पिया ! कणगरहे राया रक्षे य रहे य नाव वियंगेइ। अम्हे णं देवाणुप्पिया । रायाहीणा नाव रायाहीण-कृष्णा। तुमं च णं देवाणुप्पिया। कणगरहस्स रन्नो सञ्वकृणेसु नाव रक्कघुराचितए होत्था। तं जह ण देवाणुप्पिया। अत्थि केई कुमारे रायलक्लणसंपन्ने अभिसेयारिहे वर्णंगं तुमं अन्हं दर्लाहि र्जणं अन्हे मह्या २ रायाभिसेएणं अभिसिंचामो । तए णं तेयलिपुत्ते तेसिं ईसर नाव एयमह पहिसुणेइ २ कणगन्झयं कुमारं ण्हायं नाव सस्सिरी<mark>यं करे</mark>इ २ तेसिं ईसर जान उनणेइ २ एवं नयासी – एस णं देवाणुप्पिया ! ऋणग-रहस्त रत्रो पुत्ते पचमावईए देवीए अत्तए कणगड्झए नामं कुमारे ्र अभिसेर्यारिहे, रायळक्खणसपन्ने मए कणगरहस्स रन्नो रहस्सिययं संबद्दिए। एयं णं तुन्भे महया २ रायाभिसेएण अभिसिंचह। सन्बं च °तेसिँ उद्घाणपरियावणिय परिकहेइ । तए णं ते ईसर जाव कणगज्ज्ञय कुमारं महया रायामिसेएणं अभिसिंचंति । तए णं से कणगज्झए कुमारे राया जाए महबाहिमवत वण्णओ जाव रज्जं पंसाहेमाणे विहरइः। तर ण सा प्रवमावई देवी कणगज्झयं रीयं सद्दावेइ २ एवं वयासी स्टस मे पुत्ता ! तव रज्जे नाव अंतेष्ठरे य दुसं च तेयाळेपुत्तस्स अममकस्स पभावेण । तं तुमं णं तेयलिपुत्तं अमद्यं आढाहि परिजाणाहि समारेहि सम्माणेहि इंतं अन्मुहेहि ठियं पन्जुर्नामाहि वश्वंतं पहिसंसाहेहि अद्धासणेणं उनिणमतेहि भोगं च से अणुवहेहि। तए पं से कागन्तर पडमावईए तहत्ति वयणं पांडसुणेइ जांव भोगं र्च से संबहेइ।

(107) तए णं से पोट्टिले देवे तेयर्लिपुत्तं अभिक्लणं २ केविक-

पत्रुते धम्मे संघोदेइ नो चेव ण से तेयिलिपुत्ते संबुद्धाइ। तए णं तस्त पोर्टिछदेवस्स इमेयारुवे अञ्झात्यए ४-एवं खळु कणगण्झए राया चैयाछ-पुत्तं भादाह नान भोगं च संबंहूह । तर्ए णं से तेयि पुत्ते अर्थिक्सणं २ संबोहिज्जमांगो वि धम्मे नो संबुज्झइ। तं सेयं खर्छ कणगज्झंयं तेयछि-पुत्ताओ विष्परिणामित्तए त्तिकट्टुं एवं संपेहेइ २ कणगन्झवं तेयलिपुत्ताओ विष्परिणामेइ। तए णं तेयिछपुत्ते कह्नं प्रद्वाए नाव पायिक्छत्ते आसलंघ-वरगए बहुहिं पुरिसेहिं सिद्धं संपरिवुडे सयाओ गिहाओ निग्गच्छइ २ जेणेव कणगच्झए राया तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए णं तेयाछिपुत्तं अम<del>ब</del>् जे जहा ऋदवे राईसरतळवर जाव पिसयको पासंति ते तहेव आढायंति परियाणंति अब्सुट्वेंति २ अजिलपरिगाईं करैंति इहाहिं कंताहिं नाव वग्गूहिं **क्षाळवमाणा य सं**ळवमाणा य पुरको य पिट्ठओ य पासओ य सम्मको य समणुगच्छंति। तए णं से तेयछिपुत्ते जेणेव कणगन्झए तेणेव चवागच्छइ। तए णं से कणगज्झए तैयिछपुत्तं एज्जमाणं पासइ २ नो आदाइ नो मरियाणाइ नो अब्सुहेइ अणाढायमाणे ३ परम्मुहे संचिद्वइ । तए णं क्षे तेयिलपुत्ते कणगन्झयस्स रत्नो अंजाई करेह। तए णं से कणगन्झंए राया अणाडायमाणे तुसिणीए परम्मुहे संचिद्वह । तए णं तेयिछपुत्ते काराज्ययं रायं विष्परिगर्यं जाणित्ता भीए जाय संजायसए एवं वयासी — रुद्दे जं सस कणराज्झए राया । हीणे णं सम कणराज्झए राया । अव-इसाए णं कणराज्यएँ । तं न नज्जइ णं मम केणह कुमारेण मारेहिइ तिकट्टु भीए तत्थे नाव साणियं २ पत्त्रोसकद २ तमेव आसलंधं हुरूद्द २ तेयि पुरं मञ्झंमन्द्रीणं जेणेव सए गिहे तेणेव पहारेत्य गमणाए । तए णं तेयिष्टिपुत्तं जे जहा ईसर नाम पासंति ते तहा नो आढायंति नी परियाणंति नो अन्मुहेंति नो अंजाछि० इहाइं नाव नो संख्वंति नो पुरओ य पिईंओ य पासको समणुगच्छंति। तएणं तेयिछपुत्ते जेणेव सए तिहे तेणेव चवासए । जा वि य से तत्थ वाहिरिया परिसा भवइ तंजहा — दासे इ वा पेसे इ वा भाइछए इ वा सा वि य णं नो आढाइ ३।जा वि य से क्षार्टभवरिया परिसा भवह वंजहा - पिया इ वा माया इ वा जाव सुण्हा इ

वा सा वि यणं शो आढाइ ३। तए णं से तैयलिपुत्ते जेणेव वासघरे कींगेव संयणिन्जे तेणेव न्यागच्छइ २ सयणिन्जंसि निसीयइ २ एवं वयासी – एवं खर्लु अहं सयाओ गिहाओ निग्गच्छामि तं चेन नान अव्भितरिया यरिसा नों आढाइ नों परियाणाइ नो अन्भुट्टेइ। वं सेर्य् ^खळु मम अप्पाणं जीविधाओ वनरोवित्तए त्तिकट्टु एवं संपेहेइ २ तांछवडं विसं आसगंसि पक्लिवई। से नो संकमइ। तए णं से तेयलिपुत्ते अमर्च नीलुप्पल जान असि खंघांसि ओहरइ। तत्थ नि य से घारा ओपैहा। तए णं से तेयलिपुत्ते जेणेव असोगवणिया तेणेव उवागच्छइ २ पासगं गीवाए वंधइ २ रुक्खं दुरूहडू २ पासगं रुक्खे वंधइ २ अप्पाणं मुयइ। वत्थ वि य से रज्जू छिन्ना। वए णं से वेयलिपुत्ते महइमहालियं सिलं गीवाएँ वंधइ २ अत्थाहमतारमपोरिसीयंसि उदगंसि अप्पाणं मुयइ। तत्य वि से थाहे जाए । तए णं से तेंगलिपुत्ते सुकांसि तणकृडंसि अगणि-कायं पक्तिवद २ अप्पाणं मुयइ। तत्थ वि य से अगणिकाए विन्झीए। तए णं से तेया छपुत्ते एवं वयासी - सद्धेयं खलु भो समणा वयंति। र्संदेयं खलु भो माहणा वयंति । सद्धेयं खलु भो समणा माहणा वयंति । अहं एगो असद्धेयं वयामि । एवं खलु अहं सह पुत्तेहिं अपुत्ते । को मेदं सद्दृहिस्सइ ? सह मिचेहिं अमिचे । को मेदं सद्दृहिस्सइ ? एवं अत्थेणं दारेणं दासेहिं पेसेहिं परिजणेणं। एवं खळु तेया छेपुत्तेणं अम-बेणं कणगन्मएणं रन्ना अवन्ह्याएणं समाणेणं तालपुढगे विसे आसगंसि पक्खिते । से वि य नो कमइ । को मेयं सद्दृहिस्सइ ? तेयलिपुत्ते नीलु-प्पल नाव खंधंसि ओहरिए । तत्य वि य से धारा ओपला । को सेदं सइ-हिस्सइ १ तेयिलपुत्ते पासगं गीवाए विधित्ता नाव रज्जू छित्रा। को मेयं सद्दृहिस्सइ ? तेयिछिपुत्ते महालियं बाव वंधित्ता अत्थाह जाव उदगंसि अप्पणि मुक्ते । तत्य वि य णंथाहे जाए।को मेथं सह्रहिस्सइ ? तेयालिपुँत्ते सुकंसि तणकृष्टे अग्गी विज्ञाए । को मेर्च सहिहस्सइ ? - ओह्यमण-संकप्पे नाव झियायइ । तए णं से पोट्टिले देवे पोट्टिलारूवं विउच्चइ २ तेयलिपुत्तस्य अदूरसामंते टिचा एवं वयासी - हं भी तेयलिपुता!

पुरको पनाए पिर्डको हित्यमयं दुहको अचनखुपासे मन्हो सराणि पंतित। गामे पिलते रैके झियाइ रैके पिलते गामे झियाइ। आउसो वेयिलपुत्ता। कको वयामो ? तए णं से तेयिलपुत्ते पोट्टिकं एवं वयासी — भीयस्स कंट्र भो। पठवज्ञा सरणं। उक्केट्टियस्स सदेसगमणं छुिद्यस्स अन्न विसियस्स पाणं आउरस्स मेसज्ज माइयस्स रहस्यं अभिज्ञतस्स पद्यकरणं अद्धाणपरिसंतस्स वाहणगमणं तरिउकामस्स पवहंणिकचं परं अभिजोजिनकामस्स सहायिकचं। खंतरस दंतरस जिइंदियस्स एत्तो एगमवि न भवइ। तए णं से पोट्टिले देवे तेयिलपुत्तं अमचं एवं वद्यासी — सुट्ठ णं दुमं तेयिलपुत्ता। एयमद्वं आर्थाणहि त्तिकट्ड दोचंपि तचंपि एवं वयाई २ जामेव दिसि पाउन्मूर्ण तामैव दिसि पिडगए।

(108) तए णं तस्स तेयिलपुत्तस्स सुभेणं परिणामेणं जाईसरणे समुप्पन्ने । तए णं तेयिलपुत्तस्स अंयमेयारुवे अन्हात्थिए ४ समुप्पन्ने — एवं खलु अहं इहेव जंशुहीवे २ महाविदेहे वासे पोक्खलावईविजए पोंड-रिगिणीए रायहाणीए महापडमे नामं राया होत्या। तए णं हं थेराणं अंतिए मुंड भिवत्ता नाव चोह्सपुठवाइं बहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पावणित्ता मासियाए संलेहणाए महासुक्षे कप्पे देवे । तए णं हं ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं अणंतरं चयं चइत्ता इहेव तेयिलपुरे तेयिलस्स अमबस्स महाए भारियाए दारगत्ताए पचायाए। तं सेयं खलु मम पुठविद्वाइं मह्ठवयाइं सयमेव उवसंपित्तत्त्वाणं विहरित्तए। एवं संपेहेइ २ सयमेव महंठवयाइं आरुहेइ २ लेणेव पमयवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ २ असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिल्पिट्टयांसि सह-विसण्णस्स अणुवितेमाणस्स पुठ्याहीयाई सामाइयमाइयाई चोहसपुठवाई सयमेव अभिसमन्नागयाइं । तए णं तस्स तेयिलपुत्तस्स अणगारस्स सुभेणं परिणामेणं जाव तथावरणिज्ञाणं कम्माणं खओवसमेणं कम्मरय-विकरणकरं अपुठवकरणं पविष्टस्स केवलवरनाणदंसणे समुप्पन्ने।

(109) तए कं तेयिछपुरे नयरे अहासिन्निहिपहिं वाणमंतरेहिं देवेहिं देवीहि ये देवदुंदुहीओ समाहयाओ दसद्धवण्णे क्रसुमे निवाइए दिन्ने गीयगं मन्त्रनिनाय कए यानि होस्या । तए ण से कणगन्त्रार द्वाया इसीसे कहाए छद्धहे समाणे एवं नयासी — एवं खलु तेयि छप्ते अप अवन्त्रार्थ मुंहे भिन्ता पन्न हए। तं गन्छामि ण तेयि छपुत्तं अणगारं बंदामि नमसामि. ए एयम हं निणएणं मुद्धो २ खामेमि । एवं संपेहें १ र णहाए चार्डिमणीए रेणाए जेणेन पमयनणे छद्धाणे जेणेन तेयि छपुत्ते अणगारे तेणेन खागेन्छ १ र तेयि छपुत्तं वंदह नमंस १ र एयम हं च णं निणएणं मुद्धो २ खामे १ र लामे १ त्या छपुत्तं वंदह नमंस १ र एयम हं च णं निणएणं मुद्धो २ खामे १ र तथा सन्ने जान पन्द्या साह १ तए णं से तेयि छपुत्ते अणगारे कणगन्त्र यस्स रत्नी तीसे य महइमहा छियाए परिसाए अम्मं परिक हेइ।। तए णं से कणगन्त्र ए राया तेयि छपुत्तस्स के छिस्र अंतिए धम्मं सो बा निसम्म पंचां णुन्न इय सत्ति स्वाव वृद्धं साव ग्रम्म पि छन्न १ समणी वासए जाए जान अभिगयजी नाजी ने। तए णं तेयि छपुत्ते के विछी बहूणि वासाणि के विछ परियागं पाडिणत्ता जान सिद्धे।

एवं खळु जंबू । समणेणं भगवया महावीरेणं नाव संपत्तेणं चोइसमस्स नायन्झयणस्स अयमहे पन्नते त्तिवेमि ।

॥ चौद्सम नायन्झयण समर्च ॥१४॥

## ॥ पन्नरसमं अञ्चायणं ॥

(110) जह णं मंते ! चोइसमस्स नायव्झयणस्स अयमहे पक्षते पश्चरसमस्स णं के अहे पनते ? एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं २ चंपा नाम नयरी होत्या पुष्णमहे चेंइए जियसत्तू राया । तत्य ं णं चंपाए नयरीए धंणे नामं सत्यवाहे होत्या अहे , जाव अपारिभूए । तीसे णं चंपाए नयरीए उत्तरपुरिथमे दिसीभाए अहि च्लता नामं नयरी होत्या

रिद्धित्विमियसमिद्धा वणाओ । तत्य णं अहिच्छताए नयसीए कणगकेऊ नामं राया होत्या वष्णको । तए णं तस्य घणस्स सत्यवाहस्स अजया , कयाइ पुन्वरत्तावरत्तंकालसमयांस इमेयारूवे अन्झित्यए चितिए पर्स्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था - सेवं खलु सम विपुर्छ पणियभंडमायाए अहिच्छंत्तं नयरि वाणिज्ञाए गामित्तए। एवं संपेहेइ २ गणिमं च ४ चखिवहं मंहं गेण्हइ सगडीसागढं सजेइ २ सगडी-सागडं भरेइ २ कोहंवियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी - गच्छह णं तुंब्भे देवाणुष्पिया! चंपाए नयरीए सिंघाडग बाब पहेसु एवं क्यहे ~ एवं खलु देवाणुष्पिया ! घणे सत्थवाहे विपुलं पणियं आदाय इच्छइ अहिच्छत्तं नयरि वाणिकाए गमित्तए,। तं जो णं देवाणुप्पिया ! चरए वा चीरिए वा चम्मलंडिए वा भिच्छुंडे वा पंडरो वा गोयमे वा गोवित्तए वा गिहिर्घंम्मिचितए वा अविरुद्धविरुद्धवुद्धसावगरत्तपङ्गानिग्गंथ-प्पभिइपासंदृत्ये वा गिहत्ये वा धणेणं साद्धं अहिच्छत्तं तयारं गच्छह त्तस्स णं धणे अर्च्छत्तगस्स छत्तगं दछाइ अणुवाहणस्स ओवाहणाओ द्लयइ अर्क्कुंडियस्स कुंडियं द्लयइ अपत्थयणस्स पत्थयणं द्लयइ अपक्खेवगस्स पक्खेवं दळयइ अंतरा वि य से पिंडियस्स द्वा भग्गछुगास्स साहेकं दलयइ सुइंसुद्देण य अहिच्छत्तं संपावेइ त्तिकट्दु दोबंपि तबांपि घोसणं घोसेह २ मम एयमाणात्तयं पश्चीपणह । तएणं ते कोहंबियपुरिसा जाव एवं वयासी - इंदि सुणंतु भगवंती चंपानयरीवत्थव्या बहंमे चरमा बाव पच्चिप्पणंति । तए णं तेसि कोडंत्रियपुरिसाणं अंतिए एक्सई सोबा त्रंपाए नयरीए बहवे चरगा व जाव गिहत्था य जेणेव धणे सत्यवाहे तेणेव उवागच्छंति । तए णं धणे सत्यवाहे तेसि चरमाण य जान गिहत्याण य अच्छत्त्वास्स छत्तं दलयइ नार्वं पत्यप्रणं दलाइ ~ गच्छह णं तुन्मे देवाणुष्पिया ! चंपाए नयरीए वहिया अग्रुकार्णसि मर्म पहिवादिमाणा चिडह । तए मं ते चरगा य० घणेण सत्थर्वाहेण एवं वुत्ता समाणा जान निहंति । तए णं चेणे सत्यवाहे सोहणंसि विहिकरण-नक्सत्तांसि विचर्छ असणं ४ खबक्खडावेद २ मित्तनाद आमंतेद २ मोयणं

भोयावेइ २ अभुच्छइ ९ सगडीसागडं जोयावेइ २ चंपाओ नधरीओ निगाच्छइ नाइविष्पगिहेहि अद्धाणेहि वसमाणे २ सुदेहि वसहिपायरासेहि अंग जणवयं मञ्ज्ञंमञ्ज्ञेणं जेणेव देसंगां तेणेव ख्वागच्छइ २ सग्हीसागढं मोयावेइ सत्थनिवेसं करेइ २ कोडुंवियपुरिसे सद्दावेइ २ एवं वयासी -तुन्मे णं देवाणुप्पिया । मम सत्थानिवेसंसि महया २ सद्देणं उपघोसेमाणा २ एवं वयह – एवं खंछ देवाणुष्पिया । इमीसे आगामियाए छिन्नावायाए दीहमद्धाए अडवीए वहुमन्झदेसभाए एत्थ णं वहवे नंदिफला नामं रुक्खा पन्नत्ता किण्हा जाव पत्तिया पुष्फिया फलिया हरिया रेरिव्नमाणा सिरीर्ए अईव २ उवसोभेमाणा चिहांति मणुत्रा वण्णेणं ४ जार्व मणुत्रा फासेणं मणुत्रा छायाए । तं जो णं देवाणुप्पिया ! तेसिं नंदिफलाणं रुक्साणं मूलाणि वा कंदतयपत्तपुष्फफलवीयाणि वा हरियाणि वा आहारेइ छायाए वा वीसमइ तस्स णं आवाए भइए भवइ तओ पच्छा परिणम-माणा २ अकाले चेव जीवियाओ ववरोवेइ। तं मा णं देवाणुप्पिया। केई तेसिं नंदिफलाणं मूलाणि वा जाव छायाए वा वीसमउमा णंसे वि अकाले चेव जीवियांओ ववरोविज्ञिस्स इ । तुब्भे णं देवाणुप्पिया । अन्नोसिं रुक्खाणं मूळाणि य नान हरियाणि य आहारेह छायासु वीसमह । ति घोसणं घोसेह जाव पञ्चिष्पणंति । तए णं घणे सत्यवाहे सगढीसागढं जोएइ २ जेणेव नंदिफला रुक्खा तेणेव खवागच्छड् २ तेसिं नंदिफलाणं अदूरीसामते सत्थानिवेसं करेइ २ दोश्वंपि तश्वंपि कोडुंविय-पुरिसे सद्दावेइ २ एवं वयासी-तुन्मे णं देवाणुष्पिया! मम सत्यनिवेसंसि महया २ सदेणं उग्घोसेमाणा २ एवं वयह - एए णं देवाणुप्पिया! ते नंदिफला रुक्खा किण्हा नाव मणुन्ना छायाए। तं जो णं देवाणुप्पिया। एएसिं नंदिफलाणं रुक्खाणं मूळाणि वा,कंदपुष्फतयापन्तफलाणि जाव अकाले चेव जीवियाओ ववरोवेइ। तं मा णं तुब्भे जाव वीसमह मा णं अकाले चेव जीवियाओ वबरोविस्संति अन्नेसि रुक्खाणं मूंठाणि य जाव वीसमइ त्तिकट्डु घोसणं जाव पञ्चिष्पणंति। तत्थ णं अत्थेगइया पुरिसा भणस्स सत्थवाहस्स एयमङ्कं सहहति जाव रोयंति एयमङ्कं सहहमाणा

वेसि मंदिफलाणं दूरंदूरेणं परिहरमाणा २ अन्त्रोसं रुक्खाणं मूलाणि य जाव नीसमंति । तेसि णं आवाए नो भइए भवइ तओ पच्छा परिणम-माणा २ सुभरूवत्ताए ५ मुर्जो २ परिणमंति । एवामेव समणाउसो ! जो अन्हं क्रीनगंथो वा २ जान पंचसु कामगुणेसु नो संज्जइ से णं इह-भने चेन बहुणं समणाणं ४ अचिणिको परछोए नो आगच्छइ नान नीई-वहस्सह । तत्थ णं अप्पेगहया पुरिसा धणस्स एयमंडं नो सहहंति ३ धणस्स एयमहं असद्दमाणा ३ जेणेव ते नंदिफला तेणेव खवागच्छंति २ तेसि नंदिफलाणं मूलाणि य जाव वीसमंति तेसि णं आवाए भ**दए** भवह तको पच्छा परिणममाणा जाव वचरोर्वेति । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथो वा २ पव्वइए पंचसु कार्मगुणेसु सज्जइ जाव अणुपरि-यद्दिसाइ जहा व ते पुरिसा । तए णं से धणे सगढीसागढं जोयावेइ २ जेणेव अहिच्छत्ता नयरी तेणेव उवागच्छइ २ अहिच्छत्ताए नयरीए वहिया अग्गुज्जाणे सत्थानिवेसं करेइ २ सगढीसागढं मोयावेइ । तए णं से धणे सत्यवाहे महत्थं ३ रायारिह पाहुडं गेण्हइ २ बहुपुरिसेहिं सार्द्ध सपरिवुडे अहिच्छत्तं नयिं मञ्झंमञ्झेणं अणुष्पविसइ २ जेणेव कणग-केऊ राया तेणेव उवागच्छइ २ करयछ जाव बद्धावेइ २ तं महत्यं ३ पाहुडं उवणेइ । तए णं से कणगकेऊ राया हट्टतुट्टे धणस्स सत्थवाहस्स तं महत्यं जान पडिच्छइ २ धणं सत्थवाह सक्कारेइ सम्माणेइ २ उस्सुकं वियरइ २ पिडिविसक्केइ २ मंडिविणिमयं करेइ २ पिडिभंडं गेण्हइ २ सुहंसुहेण जेणेव चपा नयरी तेणेव ख्वागच्छइ २ भित्तनाइआभिसम-न्नागए विपुलाइं माणुस्सगाइं जाव विहरइ। तेणं कालेणं २ थेरागमणं घणे सत्यवाहे घम्मं सोचा जेहपुत्तं झुंडुंने ठावेत्ता जान पव्नइए सामाइय-माइयाइं एकारस अंगाइं बहुणि वासाणि जाव मासियाए जाव अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववन्ने महाविदेहे वासे सिन्झिहिइ जाव अंतं करेहिइ।

एवः खळु जंबू ! समणेणं जान संपत्तेण पन्नरसमस्य नायन्झयणस्स

अयमहे पन्नत्ते त्तिवेमि ।

<sup>॥</sup> पन्नरसमं नायज्झयणे समन्ते ॥१५॥

## स सोलर्समं अन्झर्यणं ॥

(111) जइ णं भंते ! समणेणं ३ जाव संपत्तेणं पन्नरसमस्स नाय-. ज्ह्मयणर्स्स अयम**डे पन्नत्ते** सोल्समर्स्स णं मंते ! नाय<del>ब</del>्झयणस्स के अडे पन्नते १ एवं खलु जंवू । तेणं कालेणं २ चंपा नामं नयी होत्या। तीसे णं चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरित्यमे दिसीभाए सुभूमिमागे नामं **च्जाणे होत्था ।** तस्थ णं चंपाए नयरीए तस्रो माहणा मायरो परिवसंति तंजहा – सोमे सोमदत्ते सोमर्भूई अहुा जाव अपरिभूया रिउव्वेयजउव्वेय-सामवेत्रअथव्वणवेय नाव सुपरिनिद्धिया । वेसिं माहणाणं तओ भारियाओ होत्था तंजहा — नागसिरी भूयसिरी जन्खसिरी सुकुमार्छा जन्न तेसि णं माह्णाणं इष्टाक्षो विज्ले माणुस्सए कामभोए भुंजमाणा विहरंति। तए णं तेसि माहणाणं अन्नया कयाइ एगयओ समुवागयाणं नाव इमेयारूवे मिहोकहासमुझावे समुप्पिकात्था – एवं खलु देवाणुप्पिया <sup>।</sup> अम्हं इमे विचळे धणे नाव सावएजो अळाहि नाव आसत्तर्माओ कुळवंसाओ पकामं दाउ पकामं भोत्तुं पकामं परिभाएउ । तं सेयं खलु अम्हं देवाणुपिया <sup>।</sup> अन्नमन्नस्स गिहेर्युं कहाकछि विपुछं असणपाणखाइमसाइमं उवक्खहेरं परिभुंजेमाणाणं विहरित्तए । अन्नमन्नस्स एयमट्टं पडिसुर्णेवि कहाकर्ष्टि अन्नमन्नस्स गिहेसु विपुर्छं असणं ४ डवक्खडावेति २ परिभुंजेमाणा विह्रंति । तए णं तीसे नागसिरीए माहणीए अन्नया कयाइ भोयण-वारंए जाए यावि होत्था । तए णं सा नागसिरी माहणी विपुछं असण ४ उवक्खडाँवेइ २ एग महं साळइय तित्तलाउय बहुसंभारसंजुत्तं नेहाव-गाढं उवक्लंडावेइ एग विंदुयं करयलंसि आसाएइ २ तं लारं कडुयं र्अंखज्जं विसमूयं जाणित्ता एव वयासी - घिरत्थु णं मम नागसिरीए अर्धन्नाए अपुण्णाए दूभगाए दूभगसत्ताए दूभगीनिवोलियाए जाए णं मए साळइए वहुसभारसंभिए नेहावगाढे उवक्खंडिए सुबहुद्व्वक्खए नेह-क्खए य कए। तं जइ णं ममं जाडयाओ जाणिह्संति तो णं मम खिसि-स्संति । तं जावतीव ममं जाडयाओ न ज्ञाणंति ताव मम सेयं एयं सालइय तिर्त्तलाख्यं बहुसंमारनेहक्यं एगंते गोवित्तएं अन्नं सालइयं महुरंदाखं जान नेहांवगाढं देवक्खिहराए। एवं संपेहेह २ वं साल्ड्यं जान गोवेइ २ अतं साल्ड्यं महुरंलाउयं इवक्खिह २ तेसिं माहणाणं ण्हायाणं जान सुहासणवरगयाणं तं निपुलं असणं ४ प्रिवेसेइ। तए णं ते माहणा जान सुहासणवरगयाणं तं निपुलं असणं ४ प्रिवेसेइ। तए णं ते माहणा जिमियमुत्तुत्तरागया समाणा आयंता चोक्का परमसुद्रम्या सकम्मसंपठता जाया यानि होत्या। तए णं ताओ माहणीओ ण्हायाओ जान निभूसियाओ तं निपुलं असणं ४ आहारेंनि २ जेणेन सयाई २ गिहाई तेणेन च्यागच्छंति २ सकम्मसंपठताओ जायाओ।

(112) तेण कालेणं २ धम्मघोसा नामं थेरा आव बहुपूरिवारी जेणेव चुपा नयरी जेणेव सुभूमिमागे उज्जाणे तेणेव उवागच्छंति २ अहापडिरूवं जान विहरंति । परिसा "निमाया धम्मो कहिओ परिसा पहिगया । तए णै तेसि धम्मघोसाण थेराणं अंतेवासी धम्मरुई नामं अणगारे उराले जान तेयलेस्से मासंमासेण खममाणे विहरइ । तए ण से धम्मरुई अणगारे मासखमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए सज्झायं करेड़ २ बीयाए पोरिसीए एव जहा गोयमशामी तहेव उँगगाहेड़ २ तहेव धम्मघोस थेर आपुच्छइ जाव चंपाए नयरीए उचनीयमन्झिमकुलाई जाव अहमाणे जेणेव नागसिरीए माहणीए गिहे तेणेव अणुपविहे। तए णं सा नागासिरी माहणी धर्ममरुइ एज्नमाण पासइ २ तस्स सालइयस्स तित्त-कढुयस्स वहुनेहावगाढस्स एंडणहयाए हहतुहा उहाए उहेइ २ जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छइ २ त साछइयं तित्तकडुयं च बहुनेहावगाढं धम्मरुइस्स अणगारस्स पर्डिंगहास सन्वमेव निरिर्सरइ। तए ण से धम्म-रुई अणगारे अहापज्जत्तमित्तिकट्डु नागसिरीए माहणीए गिहाओ पडिनि-क्लमइ २ चपाए नयरीए मञ्झंमञ्झेणं पिडनिक्लमइ २ जेणेव सुभूमि-भागे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ २ जेणेव धम्मघोसा थेरा तेणेव उवा-गच्छद्र २ धैम्मघोसस्स अँदूरसामंते अन्नपाणं पडिलेहेइ २ अन्नपाणं करचलंसि महिदंसेइ । तए णं धम्मघोसा थेरा तस्स साल्इयस्स नेहा-वगाढस्स गंधेणं अभिभूया समाणा तैओ साल्ड्याओ नेहावगाढाओ एगं बिद्धुयं गहाय करयं अंसे आसार्दिति तित्तं सारं कडुयं अखजं

अभोजं विसभूयं जाणिता धर्मारुं अणगारं एवं वयासी - उ.इ ण तुमं देवाणुप्पिया! एयं सालइयं जाव नेहावगाढं आहारोर्स तो णं तुमं अकाले चैव जीवियाओ ववरोविजासि तं मा णं तुमं देवाणुणिया। ईमं सा<del>ळक्र्यं नाव</del> आहारेसि मा णं तुमं अकाले चेव जीवियाओ वव-गोविज्ञसि । र्च गच्छद्द णं तुमं देवाणुप्पिया ! ईमं साल्रहर्य एगंतमणा-वांए अचित्ते थंडिहें परिष्टवेहि २ अत्रं फासुयं एसणिज्ञं असणं ४ पडि-गाहेत्ता आहारं आहारेहि। तए णं से धन्यरुई अणगारे धन्मघोसेणं थेरेणं एवं वुत्ते समाणे धम्मघोसस्स थेरस्स अंतियाओ पढिनिक्कं-मइ २ सुमूमिमागाओ उजाणाओ अदूरसामंते यंडिहं पृहिहेहेह २ ताओ साल्ड्याओं एगं विंदुर्ग गहाय २ थिंदुर्सि निसिरइ। तए णं तस्स साटइयस्स तित्तकङ्खयस्स वहुनेहावगाढस्स गंधेण वहूणि पिपीलिगासहस्साणि पाउच्भूया जा जहा य णं पिपीलिगा आहारेइ सा णं तहा अकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्ञह। तए णं तस्म धम्मरुइस्स अणगारस्स इमेयारूवे अञ्झित्यए ४- जइ ताव इमस्स सालङ्यस्स नाव एगंमि विंदुर्यमि पक्क्लित्तंमि अणेगाइं पिपीलिगामहस्साइ ववरोविज्ञंति तं जइ णं अह एयं साल्डइयं यंडिहंसि सन्वं निसिरामि तो णं वहूणं पाणाणं ४ वहकरणं भविस्सइ। तं सेयं खळु भम एय साळइयं जाव नेहाव-गाढ सयमेव आहारित्तए मम चेव एएणं सरीरएणं निज्जाच त्तिकट्टु एवं संपेहेइ २ मुहपोत्तियं २ पढिलेहेइ २ ससीसोवरियं काय पमजोइ २ तं साल्ड्यं तित्तकडुयं वहुनेहावगाढ विलमिव पन्नगभूएण अप्पाणएणं सञ्बं सरीरकोट्टगांसि पक्स्लिवइ। तए णं तस्स धम्मरुइयस्स वं साल्ड्यं जाव नेहावगाढं आहारियस्स समाणस्स सुहुत्तंतरेणं परिणममाणांसे सरीरगंसि त्रेयणा पाउच्यूया उब्जला जान दुरहियासा। तए णं से धन्मरुई अणगारे अथामे अवले अवीरिए अपुरिसकारपरकमे अर्घारणिज्ञमित्ति-कट्ड आयारभंडगं एगंते ठावेइ २ थंडिल पडिलेहेइ २ दन्भसंयारगं संयारेइ २ दन्मसंयारगं दुरूहइ २ पुरत्याभिमुहे संपिलयंकनिसण्णे कर-यछपरिगाहियं एवं वयासी – नमोत्थु णं अरहंताणं जाव'संपत्ताणं नमोत्थु

णं धन्मघोसाणं थेराणं मम धन्मायरियाणं ममधनमोवेपसगाणं पुटिव पि णं मए धन्मधीसाणं थेराणं अतिए सञ्चे पाणाइवाए पश्चक्खाए जाव-जीवाए जाव परिगाहे इयाणि पि णं अहं तेसिं चेव अगवताण अंतिएँ सञ्बं पाण्याद्वैवार्यं पञ्चक्खामि जाव परिग्गहं पञ्चक्खामि जावजीवाए जहा खंदओ नाव चिरिमेहिं उस्सासेहिं वोसिरामि त्तिकट्टु आछोइयपडिकंते समाहिपत्ते काळगए। तए णं ते धम्मघोसा थेरा धम्मरुँइ अणगारं चिरगयं जाणित्ता समणे निग्गंथे सद्दावेंति २ एवं वयासी – एवं खल्ल रेवाणुष्पिया <sup>।</sup> धम्मरुइस्स अणगारस्स मासक्खमणपारणगंसि साळइयस्स जाव नेहाकगाढरेस निसिरणद्वयाए बिह्या निग्गए चिरावेइ। तं गच्छह णं तुन्मे देवाणुष्पिया । धम्मरुइस्स अणगारस्स सन्वओ समंता मगगणगवेसणं करेह । तए णं ते समणा निग्गंथा जाव पहिसुर्णेति २ धम्मघोसाणं थेराणं अंतियाओ पिंडिनिक्खमांति २ धम्मंरुइस्स अणगारस्स सन्वओ समंता सगाणगवेसणं करेमाणा जेणेव थंडिछ तेणेव खागच्छंति २ धम्मरुइ-यस्स अणगारस्स सरीरगं निप्पाणं निचेट्ठं जीवविप्पजढं पासंति २ हा हा । अहो । अकज्जमितिकट्टु धम्मरुइस्स अणगारस्स परिनिन्वाणवित्तयं काउस्सग्गं करेंति धन्मरुइस्स आयारभंडगं गेण्हंति २ जेणेव धन्मघोसा थेरा तेणेव उवागच्छंति २ गमणागमणं पडिक्संति २ एवं वयासी --एवं खलु अन्हे तुन्भं अंतियाओ पडिनिक्खमामो २ सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स परिपेरंतेणं धम्मरुइस्स अणगारस्स सन्वं जाव करेमाणा जेणेव थंडिहे तेणेव उवागच्छामो जाव इहं हव्वमागया। तं कालगए णं मंते ! धम्मरुई अणगारे इमे से आयारमंडए । तए णं धम्मघोसा थेरा पुर्ववगए डवओगं गच्छंति २ स्त्रमणे निग्गथे निग्गंथीओ य सहावेंति २ एवं वयासी - एव खळु अज्जो । मम अंतेवासी धम्मरहे नामं अणगारे पगइभइए जाव विणीए मासंमासेणं अणिक्खित्तेणं तबोकस्मेणं जाव नागसिरीए माहणीए निह् अणुपविसंह । तए ण सा नागसिरी माहणी जाव निसिरइ । तए ण से घरूमरुई अणगारे अहापज्जत्तमित्तिकट्टु जाव कालं अणवकंखमाणे विहरेइ। से णं धम्मरुई अणगारे बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाडणिद्धा आर्छोइयपिक केर्व समाहिएचे कालमासे कालं कि का उढ़ं सोहम्मे जान सन्दर्शसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उववन्ने । तत्य णं अत्थेगइयाणं जहन्नमणुक्षोसेणं वेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पन्नता। तत्य णं धम्मक्हस्स वि देवस्स वेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पन्नता। से णं धम्मक्ह देवे पाओ देवलोगाओ जान महाविदेहे वासे सिर्विहहिह ।

(113) तं धिरत्यु णं अन्जो । नागसिरीए माहणीए अर्घन्नाए अपुण्णाए जान निबोळियाए जाए णं तहारूवे साहू साहुरूवे धम्मरुई अणगारे मासक्खमणपारणगसि साळइएणं नाव गांहेणं अकाले चेवं जीवियाओ ववरोविए । तए णं ते समणा निग्गंथा धम्मधोसाणं थेराणं अंतिए एयमहं सोचा निसम्मं चंपाए सिंघाडग नाव पहेसु बहुजणस्स एवमाइक्खति ४- घिरत्यु णं देवाणुप्पिया । नागसिराए नाव निवासि-याए जाए ण तहारूवे साहू साहुरूवें सालइएणं जीवियाओ वबरोविए। तए णं तेसि समणाणं अंतिए एयमड सोन्ना निसम्म बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ एवं भासइ-धिरत्थु णं नागसिरीए माहणीए नान जीवियाओ ववरोविए। तए णं ते माहणा चंपाए नयरीए वहुजणस्स अंतिए एयमट्ट सोचा निसम्म आसुरुत्ता नाव मिसिमिसेमाणा जेणेव नागंसिरी माहणी तेणेत्र रवागच्छति २ नागसिरिं माहणिं एव वयासी-हं भो नागसिरीं $^{\circ}$ । अपत्थियपत्थिए । दुरंतपंतलक्खणे । हीणपुण्णचाउद्दसे । धिरत्थु णं तव अधन्नाए अपुण्णाए निंबोलियाए जांए णं तुमे तहारूवे साहू साहुरूवे मासखमणपारणगंसि सालइएण जाव वबरोविए उच्चावयाहि अक्रोसणाहि अकोसीन चन्नावयाहिं उद्धंसणीहिं उद्धंसेति उन्नावयाहिं निव्मच्छणाहिं निब्मच्छेंति उचावयाहिं निच्छोडणाहिं निच्छोडेंति तत्नेंति तार्हेति तिज्जत्ता तालित्ता संयाओ गिहाओ निच्छुभंति । तए णं सा नागिसरी सयाओ गिहाओ निच्छूढा समाणी चंपाए नयरीए सिघाडगतिय-चउक्षचबरचउम्महमहापहपहेसु वहुजणेणं हीलिज्जमाणी सिंसिज्ज-माणी निंदिज्जमाणी गरहिज्जमाणी विजिज्जमाणी पेठवहिज्जमाणी धिकारिक्जमाणी युकारिक्जमाणी कत्थइ ठाणं वा निलयं वा अलभ-

माग्री<sup>®</sup>२ दंडीखंडनिवसणा खंडमझयखंडघडगहत्थगया*मु*ट्टहडाहडसीसा मच्छियाचडगरेणं अत्रिक्जमाणमग्गा गिह्गिहेणं देहंबेळियाए वित्ति कप्पेमाणा विद्याद । तए णं तीसे नागसिरीए माहणीए तन्मवासि चेव सोल्स् रोयायंका पाउट्सूया तंजहा – सासे कासे जोपिसूळे जाव कोढे। तए ण सा नागसिरी माहणी सोलसाह रोगायंकेहिं अभिभूया समाणी अट्टदुह्द्रवसट्टा कालमासे काल किया छट्टीए पुढवीए उकोसं बावीस-सागरोवमहिइएसु नेरंइएसु नेरइयत्ताए उदवन्ना। सा णं तओ अणतरं उव्वट्टिता मच्छेसु उववन्ना। तत्थ णं सत्थवन्हा दाहनकंतीए कालमासे काल किंवा अहिसत्तमाए पुढवीए उन्नोतसागरोवमहिईएसु नरएसु नेर-इएसु उववन्ना । सा णं तओणंतर उठवृष्टिना दोचंपि मच्छेसु उववज्जह। तत्य वि य ण सत्यवज्ञा दाहवकतीए दोचिप अहे सत्तमाए पुढवीए उक्कोससागरोवमहिइएसु नेरइएसु उर्ववज्जइ। सा ण तओहिंतो जाव उठर्व-हित्ता तन्निप मच्छेसु उवैवन्ना । तत्थ वि य णं सत्थवज्झा जाव कालमासे कालं किचा दोचपि छडीए पुढवीए उक्कोसेण। तओणंतरं उन्वट्टिता र्डरएसु एव नहा गोसाले तहा नेयम्ब नाव रयणप्पमाओ पुढवीओ उर्व्विट्टता सन्नीसुँ उववन्ना । तओ उञ्बट्टिता जाई इमाइ खह्यरिवहाणाइ <sup>जाव</sup> अदुत्तर च णं खरवायरपुढविकाइयत्ताए तेसु अणेगसयसहस्सखुत्तो ।

(114) सा णं तओणतरं उव्विहत्ता इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे चपाए नयरीए सागरदत्तस्स सत्थवाहस्स भद्दाए मारियाए कुच्छिसि टारियत्ताए पद्मार्याया । तए णं सा भद्दा सत्थवाही नवण्हं मासाणं द्वारियं पयाया सुकुमालकोमिल्य गयतालुयसमाण । तीसे णं द्विरयाए निव्यत्तवारसाहियाए अम्मापियरो इम एयारूवं गोण्णं गुणिनिष्कन्नं नाम- घेजं करेंति - जम्हा ण अम्ह एसा द्विया सुकुमालिया २ । तए ण तीसे द्विरयाए अम्मापियरो नामधेजं सुकुमालिया २ । तए ण तीसे द्विरयाए अम्मापियरो नामधेजं करेंति सूर्मीलियत्ति । तए णं सा सुमीलिया द्विरया पंचयाईपिरगहिया तजहा - खीरघाईए जाव गिरि- कदरमञ्जीणा इव चपगलया निवायनिव्वायायंसि जाव परिवहुह । तए

णं सा सूमालिया दारिया उम्मुर्कवालभावा जाव रुवेण य जोव्वशेण य छावण्णेण य उक्तिंहा उद्घिंहरुरीरा जाया यार्वि होत्या।

(115) तत्य णं चंपाए नयरीए जिणदत्ते नामं<sub>।</sub> सत्यवाहे अहे । वस्स णं जिणदत्तस्स भद्दा भारिया सूमाळा इहा माणुस्सर्पः कामभोगे पञ्चणुव्भवमाणा विहरह । तस्स णं जिणदत्तस्स पुत्ते भद्दार भारियार अत्तर सागरए नामं दारए सुक्कमाळे नाव सुरूवे । तए णं से निणदत्ते सत्यवाहे अन्नया कयाइ सयाओ गिहाओ पिडिनिक्खमइ २ सागरदत्तस सत्थवाँहस्स अदूरसामंतेण वीईवयइ। इमं च ण सूमालिया वारिया ण्हाया चेडियासंघपरिवुडा उप्पि आगासतलगंसि कणगासदूसाणं कील-माणी विहरइ। तए णं से जिंणद्त्रे सत्थवाहे मूमालियं दारियं पासइ र सुमालियाए दारियाए रूंचे य ३ जायविम्हए के इंवियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी - एस ण देवाणुष्पिया <sup>।</sup> कस्स दारिया किं वा नामधे सं से<sup>° १</sup> तए णं ते कोडुंवियपुरिसा जिणंदत्तेणं सत्थवाहेण एवं वुत्ता समाणा हट्टतुट्टा करयळ जाव एवं वयासी – एस ण सागरवत्तस्स २ धूरा भद्दाए अत्तया मूमालिया नामं दारिया सुकुमालपाणिपाया <sup>जाव</sup> चिक्केटा। तए णं जिणद्त्ते सत्थवाहे तेसिं कोडुंवियाणं अंतिए एयमहं सोचा जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ ण्हाए मित्तनाइपरिवुहे चपाए नयरीए मन्झंमन्झेणं नेणेव सागरदत्तस्य गिहे तेणेव नवागए। तए णं से सागरदत्ते २ जिणद्त्तं २ एज्जमाणं पासइ २ आसणाओ अञ्भुद्धेइ २ आसणेणं चननिमंतेइ २ आसत्यं वीसत्य सुहासणनरगयं एवं वयासी - भण देवाणुष्पिया । किमागमणपश्रोयणं। तए ण से जिणदत्ते सागरदत्त एवं वयासी – एव खु अहं देवाणुप्पिया । तव धूयं भद्दाए अत्तियं सूमालियं सागरस्स भारियूत्ताए वरेमि । जुइ णं जाणह देवाणुप्पिया <sup>।</sup> जुत्ते वा पत्त वा सलाहणिजं वा सरिसो वा संजोगो ता दिव्वर णं सूमाछिया सागरदारगस्स । तए णं देवाणुप्रिपर्या । कि दछयामो सुंकं च सूमाछियाए ? तए णं से, सागरदत्ते २ जिणदत्तं २ एव वयासी - एवं खलु देवाणुप्पियां । सृमालिया दारिया एगा एगजाया

इहा, ५ नाव किमंग पुण पासणयाए। तं नो खळु अहं इच्छामि सूमा-ळियाए दारियाए खणमवि<sup>•</sup>विप्पक्षोगं। तं जइ णंदेवाणुप्पिया ! सागेरप दारए मम घरजामाडएं भवइ तो णं अहं सागरदारगस्स सूमाछियं दछ-यामि । तद्णं से जिणदत्ते २ सागरदत्तेणं २ ६वं वृत्ते समाणे जेणेव सए गिहे वेर्णेव उवागच्छइ २ सागरदारगं सह्रवेइ २ एवं वयासी – एवं खळु पुत्ता ! सागरदत्ते २ ममं एवं वयासी - एवं खळु देवाणु-प्पिया ! सूमालिया दारिया इहा वं चेन । वं जइ णं सागरदारए मम घरजामाऊए भवइ तांव दलयामि । तए णं से सागरए दारए किण-द्त्तेणं २ पवं दुत्ते समाणे तुसिणीए । तए णं निणद्त्ते २ अनया कयाइ सोहणंसि तिहिकरणे विपुछं असणं ४ उवक्खडावेइ २ मित्तनाइ आमतेइ जान सकारेत्ता सम्माणेत्ता सागरं दारगं ण्हायं जान सन्वा-छंकारविभूसियं करेइ २ पुरिससहस्सवाहिणीयं सीयं दुरूहावेइ २ मित्त-नाइ नाव संपरिवुढे सिवब्ह्वीए सयाओ गिहाओ निमाच्छइ २ चंपं नयरि मन्झंमन्झेणं जेणेव सागरदत्तस्स गिहे तेणेव ज्वागच्छइ २ सीयाओ पनोरुहइ २ सागरं दारगं सागरदत्तस्स २ उवणेइ। तए णं से सागरदत्ते २ विपुलं असणं ४ उवक्खडावेइ २ बाव सम्माणेता सागरं दारगं सूमालियाए दारियाए सार्द्धि पैट्टयंसि दुरूहावेह २ सेर्या-पीपहिं कळसेहिं मज्जावेइ २ र्थाग्गिहोमं करावेइ २ सागरं दारयं सुमालियाए दारियाए पाणि गेण्हाबेइ।

(116) तए णं सागरए सूमालियाए द्वारियाए इमं एयारूवं पाणिफासं संवेदेइ से जहानामए असिपत्ते इ वा जाव मुम्मुरे इ वा एत्तो अणिष्ठतराए चेव पाणिफासं संवेदेइ । तए णं से सागरए अकामए अवसवसे मुहुत्त-मेत्तं संचिद्वइ । तए णं सागरदत्ते २ सागरस्स अम्मापियरी मित्तनाइ विपुछं असणं ४ पुष्फवत्थ जाव सम्माणेत्ता पिडिविसक्वेइ । तए णं सागरए सूमा-लियाए सिद्धं :जेणेव वास्कृषरे तेणेव उवागच्छइ २ सूमालियाए दारियाए सिद्धं तेलिमांसि निवन्जई । तए णुं से सागरए दारए सूमालियाए दारियाए इमं एयारूवं अंगफासं पिडसंवेदेइ से जहानामए असिपत्ते इ वा नाव अमणामंतरागं लेव अंगक्तासं पच्चणुव्भवमाणे विहरह। तए णं से साग्ररए हारए सूमालियाए दारियाए कंगफासं असहसीणे अवसवसे मुंहुत्तमेतं संचिद्वह । तए णं से सागरदारए सूमालियं सुहप्तुत्तं जाणिता सूमालियाए रारियाए पासाको उद्वेह २ जेणेव सए सयणिक्जे तेणेव उवागच्छह २ सर्यणीयंसि निवन्जह। तए णं सूमालिया दारिया तओ महुत्तं-तरस्स पिंडवृद्धा समाणी पहंचया पहमणुरत्ता पहं पासे अपरसंमाणी विलिमाओ उद्वेह २ जेणेव से सयणिक्जे तेणेव उवागच्छह २ सागरस्स पासे णुवज्जह। तए णं से सागरदारए सूमालियाए दारियाए दोषि इम एयालवं अंगफासं पिंडसवेदेइ जाव अकामए अवस्थिते मुहुत्तमेत्त संचिद्वह। तए णं सागरदारंए सूमालिय दारियं सुहपस्त जाणित्ता सयणिक्जाओ उद्वेह २ वासघरस्स दारं विहाडेह २ मारामुके विव काए जामेव दिस् पाउच्यूए तामेव दिस् पिंडगए।

(117) तए णें सूमालिया दारिया तकी मुहुत्ततरस्स पहिनुद्धा पित्वया जान अपासमाणी सयणिकाओं उद्देश सागरस्स टारमस्स सन्वओं समंता मगगणगनेसणं करेमाणी २ वासघरस्स दारं निहािंडयं पासइ २ एवं नयासी — गए ण से सागरए त्तिकट्टु ओह्यमणसकणा जान क्षियायइ । तए णं सा भद्दा सत्यवाही कल्लं पाउपमायाए दासचिंड सहावेइ २ एवं नयासी — गच्छह णं तुमं देनाणुप्पए ! नहूनरस्स मुह्घोनिणयं उनणेहि । तए णं सा दासचेडी भद्दाए एवं न्रुत्ता समाणी एयमहं तहित्त पिडसुणेइ २ मुहघोनिणयं गेण्हइ २ जेणेन वासघरे तेणेन उनागच्छइ सूमालियं दारियं जान क्षियायमाणि पासइ २ एवं नयासी — किन्नं तुन्भे देनाणुप्पिया ! ओह्यणमणसंकष्पा जान क्षियाहि ! तए णं सा सूमालिया दारिया तं दासचेडियं एवं न्यासी — एव खलु देनाणुप्पिया ! सागरए दारए ममं सुहपसुत्तं जाणित्ता मम पासाओं उद्देश २ नासघरदुनारं अन्भुणेइ जान पिडगए ! तए णं हं तओ मुहुत्तंतरस्स जान निहािंडयं पासामि २ गए णं से सागरए त्तिकट्टु ओह्यमणसंकष्पा जाव क्षियायामि । तए णं सा दासचेडी

सूमाळियाए दारियाए एयमहं सोचा जेंगेव सागरदत्ते २ तेणेव उवा-गच्छइ २ सागरदत्तस्स एयमद्वं निवेदेइ। सए णं से सागरदत्ते दास-चेडीए अंतिए एयम्ड सोचा निसम्म आसुरुत्ते ४ जाव मिसिमिसेमाणे जेणेव जिप्रदत्तस्स २ गिहे तेणेव ख्वागच्छइ २ जिणदत्तं २ एवं वयासी – किंन्नं देवाणुप्पिया <sup>।</sup> एय जुत्त वा पत्तं षा **अ**ळाणु**रूवं वा** कुछसरिसं वा जण्ण सागरए दारए सूमालियं दारियं अदिष्टदोसविदयं पइवयं विप्पजहाय इहमागप १ यहूहिं खिज्जणियाहि य रुंटणियाहि य उंवालंभइ । तए णं जिणदत्ते सागरदत्तस्त २ एयमहं सोचा जेणेव सागरए तेष्ट्रीव खवागच्छइ २ सागरं दारयं एवं वयासी - दुट्ठु णं पुत्ता । दुमे कय सागरदत्तस्स गिहाओं इहं हव्बमागच्छंतेण । तं गच्छह ण तुम पुत्ता । एवमवि गए सागरदत्तस्स गिहे । तए णं से सागरए जिणदत्त एवं वयासी - अवियाइं अह ताओ ! गिरिपडणं वा तरुपहण वा मरुप्पैवावं वा जल्पैपवायं वा जलणप्पवेस वा विस-भक्राणं वा सत्योवाडण वा विद्दीणसं वा गिद्धपष्ट वा पव्वजं वा विदेस-गमण वा अञ्भुवगच्छेचा नो खलु अहं सागरदत्तस्स गिहं गच्छेजा। तए ण से सागरदत्ते २ कुंडुंतरियाए सागरस्स एयमहं निसामेइ २ लक्किए विलीए विद्वे जिणदत्तस्स २ गिहाओ पार्डिनिक्लमइ २ जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ सुकुमाछियं दारियं सदावेइ २ अंके निवेसेइ २ एवं वयासी – फिन्नं तव पुत्ता ! सागरएणं दारएण १ अहं णं तुमं तस्स दाहामि जस्स णं तुमं इहा मणाँमा भविस्सिसि ति सूमा-छियं दारियं ताहि इहाहिं जाव वग्गूहिं समासासेइ २ पिडविसकोई। वए णं से सागरदत्ते २ अन्नया अध्य आगासतलगंसि सुद्दनिसण्णे राय-मगं क्षोलोएमाणे २ चिद्वइ । तए णं से सागरदत्ते एगं मह दमगपुरिसं पासइ दंडिश्वेंडनिवसणं खडमझगखडघडगहत्यगयं मच्छियासहत्सेहिं जाव अन्निद्धानाणमग्गं। वए णं से सागरदत्ते सत्यवाहे कोडुवियपुरिसे सद्दावेइ २ एवं वयासी – तुरुभे णं देवाणुष्पिया! एयं दमगपुरिसं विपुछेणं असणेण ४ पिंडलाभेह गिह अणुंपिविसेह २ खंडमहागं खंड-

घडगं च से फांते एडेइ २ अर्डकारियकमं कारेई २ ण्हायं कपबृद्धि-क्रम्मं नाव सञ्वालंकारविमूसियं करेह २ मणुनं असर्ण ८ मोर्यावेह सम अंतियं च्वणेह । तए णं ते कोर्डुवियपुरिसा ज्या पहिसुणिति २ जेणेव से दमगपुरिसे वेणेव खवागच्छंति २ वं दमगपुरिसं असणेणं ४ उर्वप्पलोमंति २ सयं गिहं अणुप्पवेसिति २ तं संडमहर्ग संडघडगं च तस्त दमगपुरिसस्स एगंते एडेंति । तए णं से दमगपुरिसे वंसि संह-मङ्गांसि खंडघडगंसि य एडिज्ञमाणंसि महया २ सहेणं आरसइ। तए णं से सागरद्त्ते वस्त दमगपुरिसस्त व मह्या २ आरसियसर् सोचा निसम्म कोहुंवियपुरिसे एव वयासी - किन्नं देवाणुप्प्रिया ! एस दमगपुरिसे महया २ सरेण आर्रसइ १ तए णं ते कोडुंवियपुरिसा एवं वयासी - एस णं सामी । तंसि खंडमहगंसि खंडघडगंसि य एडिज-माणंसि महया २ सहेणं आरसह । वए णं से सागरदत्ते २ वे कोहुं-विवपुरिसे एवं वयासी - मा णं तुच्ये देवाणुण्यया! एयस्स दमगस्स तं संहगं नाव एडेह पासे से ठवेह जहा ण पत्तिय भवइ। ते तहेव ठावेंति २ तस्स दमगस्स अलंकारियकम्मं करेंति २ सयपागसहस्स-पागेहिं तेहेहिं अब्भिगेति अब्भिगिए समाणे सुरभिणा गंधंबट्टएणं गायं उबहुँति २ उसिलोदगेणं गंघोदएणं ण्हाणेंति सीओदगेणं ण्हाणेंति पम्हल्सुकुर्मालगंघकासाइए गायाई छुहेंति २ इंसलक्खणं पढगसाङगं परिहेंति २ सन्वारंकारिवम्सियं करेंति २ विपुछं असणं ४ भोयावेंति २ सागरदत्तस्स समीने उनगेंति । तए णं से सागरदत्ते २ सूमालियं दारियं ण्हायं बाव सन्त्रालंकारविभूसियं करेत्ता वं दमगपुरिसं एवं वयासी – एस णं देत्राणुपिया! मम धूया इहा। एयं ण अह तव भारियत्ताए दलयामि भिर्वयाए भइको मर्वेजासि । तए णं से दमगपुरिसे सागर-दत्तस्य एयमहं पडिसुणेइ २ सूमालियाए दारियाए सर्द्धि वासघरं अणुपविसइ सूमाल्याए दारियाए सद्धि र्तलिमंसि निवज्जइ: तए णं से दमगपुरिसे सूमााछेयाए इमं एयारूवं अंगफासं पिडसंवेदेइ सेव बहा सागग्स जान सयणिजाओ अच्सुहेइ २ वासघराओ निग्गच्छ**इ २ संड**-

महुगं खंडघरुगं च गहाय मारासुके विव काप जामेव, दिसिं पारक्ष्मप् तामेव दिसिं पडिगए । वैप णं सा सूमालिया जाव गए णं से दमगु-पुरिसे चिकट्डु शोहयमणसंकप्पा जाव क्षियायह । (118) वए णं सा भद्दा कलं पारुपभाषाए दासचेदिं सद्दावेह

नान सागर्दं चस्स एयमहं निवेदेइ। वए णं से सागरद्झे वहेन संभंवे समाणे जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छइ २ सूमालियं दारियं अंके निवेसेइ २ एवं वयासी-अहो णं तुमं पुत्ता ! पुरापोराणाणं कम्माणं नाव पश्युव्भवमाणी विहरसि। तं मा ण तुमं पुत्ता ! ओह्यमणसंकप्ना जाव **हिस्याहि ७ तुमं णं पुत्ता ! मम महाणसं**द्धि विपु**र्छ असणं ४** नहा पोद्दिला <sup>जाव</sup> परिभाएमाणी विहराहि । तए ण सा सूमाल्रिया दारिया एयमङं पिंडसुणेइ २ महाणसांसि विपुछं असणं ४ नाव दछमाणी विहरइ। तेणं कालेणं २ गोवालियाओ अर्जाओ वहुस्सुयाओ एव जद्देव तेपिलणाए सुव्वयाओं तहेव समोसदाओं तहेव संघाडओं नाव अणुपविद्वे तहेव नाव स्मालिया पिंडलाभेत्ता एवं वयासी – एवं खलु अज्ञाओ । अहं सागरस्स अणिहा जाव अमणामा । नेच्छइ णं सागरए दारए मम नामं वा नाव परिभोगं वा । नस्स जस्स वि य णं देन्नामि तस्स तस्स वि य णं अणिहा <sup>जाव</sup> अमणामा भवामि । तुन्मे य णं अज्ञाओ <sup>।</sup> बहुनायाओ एवं नहा पोष्टिन नान उमलद्धे णं जेणं अहं सागरस्स दारगस्स इडा कंता नाव भवेज्ञामि । अज्ञाओ तहेव भणंति तहेव साविया जाया तहेव चिंता तहेव सागरदत्तस्स आपुच्छइ <sup>जाव</sup> गोवालियाणं अंतियं पञ्बहया । तए णं सा सूमालिया अजा जाया इरियासिमया <sup>जाव</sup> गुत्तवंभयारिणी बहूहिं चरुत्थछहुहुम नाव विहरकः। तए णं सा सूमालिया अज्ञा अन्नया कयाइ जेणेवु गोवालियाओ अजाओ तेणेव उवागच्छइ २ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी – इच्छामि णं अजाओ । तुन्मेहि अन्मणुन्नाया समाणी चंपाए वाहि सुभूमिभागृत्स उजाणस्स अद्रुसामंते छहंछहेणं अणिक्ख-चेणं तवोकम्मेणं सुराभिमुही आयावेमाणी विहरिचए । तए णं ताओ गोवालियाओ अजाओ सुमालियं एवं वयासी – अम्हे णं अज्जो !

समणीओ निग्गंधीओ इरियासिमंयाओ जाव गुत्तवंभचारिणीओ । नो खुळ अम्हं कप्पइ विहया गामस्स वा जाव सिन्नवेसस्स वा छ्टंछ्टेणं जाव विहरित्तए । कप्पइ णं अम्हं अंतांडवस्सयस्स (व्हपरिक्यित्तस्स संघाडिविद्धियाए णं समर्वळपंइयाए आयावेत्तए । तए णं सां पुमाळिया गोवाळियाए एममट्टं नो सहहइ नो पत्तियइ नो रोएडं एयमट्टं असहह-माणी ३ सुभूमिमागस्स उद्धाणस्स अट्रसामवे छ्टुछट्टेणं वाव विहरइ ।

(119) तत्य ण चपाए लिख्या नाम मोटी परिवसइ नरवइदिन्नपंचारा अम्मापिइनिययनिष्पिवामा वेसविद्दारकयनिकेया नाणिविदअविणयपदाणा अट्टा जाव अपिरमूया । तत्य णं चपाए देवक्चा नामं
गणिया होत्या स्माला जहा अंदनाए । तए णं तीसे लिल्याए गोटीए
अन्नया कयाइ पच गोटिङगपुरिसा देवदत्ताए गणियाए साई सुभूमिमागस्स उज्जाणस्स उज्जाणसिरि पचणुंदमवमाणा विद्दांति । तत्य णं एगे
गोटिङगपुरिसे देवदत्तं गाणियं उच्छंगे घरेड एगे पिटुओ आयवत्तं घरेइ
एगे पुष्फपूरगं रएइ एगे पाए रएइ एगे चामरुक्दोवं करेड । तए णं सा
स्मालिया अच्चा देवदत्तं गणियं तेहि पचिह गोटिङपुरिसेहि साई
ररालाइं माणुस्सगाइ भोगभोगाइ मुजमाणीं पासइ २ इमेयारुवे संकृषे
समुष्पिबत्या — अद्दो ण इमा इत्थिया पुरापोराणाण कम्माणं जाव
विहरइ । त जइ णं केइ इमस्स सुचरियस्स तवनियमवंभचेरवासस्स
कलाणे फलवित्तिविसेसे अत्थि तो ण अहमवि आगमिस्सेणं भवग्गहणेण
इमेयारुवाई चरालाई वाव विहरिज्ञामि त्तिकट्टु नियाणं करेइ २
आयावणभूमीए पचोरुर्भइ ।

(120) तए ण सा सूमालिया अद्या सरीरवार्डमा जाया यावि होत्या अभिक्खणं २ हत्ये घोवेइ अभिक्यणं २ पाए धोवेइ मीस घोवेइ मुहं घोवेड थणतराई घोवेड कक्खतराई घोवेड गुन्संतराई घोवेइ जत्य २ णं ठाण वा सेद्धा वा निसीहिय वा चेएड तृत्य वि य णं पुन्वामेव उद्रांणं अन्मुक्खेचा तओ पच्छा ठाणं वा ३ चेएड । तए णं ताओ गोवालियाओ अद्याओ सूमालियं अद्धा एवं वयासी-एवं खंलु अद्धी! अम्हे

175

समुणीओ निगांथीओ इरियांसमियाओं जाव बंभचेरधारिणीओ। नो खल्ज कप्पइ अम्ह सरीरबाङ्सियाए होत्तए। तुमं च ण अजी ! सरीरू-बाउसिया अभिक्तुलण २ इत्थे घोनेसि जान चेएसि । वं तुमं णं देवाणु-प्पिए ! पुत्रस्स ठाणस्स आछोएहि नाव पहिनन्नाहि । तए फ.सूमालिया गोवालियाणे अब्जाणं एयमहं नो आढाइ नो परियाणाइ,अणाढायमाणी अपरियाणमाणी विहरइ। तए णं ताओ अज्ञाखो सूमाल्टियं अज्ञं अभिक्खणं २ हीलेंति जान परिभवंति अभिक्खणं २ एयमहं निवारेंति। तए णं तीसे सूमालियाए समणीहिं निग्गंथीहिं हीलिकामाणीप्र जाव वारिजम्राणीए इमेयारुवे अन्झत्थिए नाव समुप्पिज्जत्था – नया णं अहं अगारवासमन्द्रो वसामि तया णं अहैं अपवसा। जया णं अहं मुंडा भवित्ता पञ्वइयाँ तया णं अहं परवसा । पुटिंव च णं ममं समणीओ आढायंति इयाणि नो आढायंति । तं सेयं खलु मम कल्लं पाउपमायाप गोवाछियाणं अंतियाओ पडिनिक्खभित्ता पाडिएकं उवस्तयं उवसंप-कित्ताणं विद्दित्तए त्तिकट्टु एव संपेद्देइ २ कहं गोवालियाणं अंतियाओ पहिनिक्खमइ २ पाहिएकं ज्वस्सयं उवसंपिक्जित्ताणं विदृरइ । तए णं सा सूमालिया अञ्जा अंणोहट्टिया अनिवारिया सच्छंदमई अभिक्खणं २ हत्थे घोवेइ जाव चेएइ तत्थ वि य णं पासत्था पासत्थविहारिणी ओसन्ना ओसन्नविद्दारी कुसीला कुर्सालविद्दारी संसत्ता संसत्तविद्दारी बहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणइ २ अद्धमासियाए संलेहणाए तस्स ठाणस्स अणालोइयपिंकता कालमासे कालं किया ईसाणे कप्पे अन्नयरंसि विमाणंसि देवगणियत्ताए खववन्ना । तत्थेगइयाणं देवीणं नवपिळञोवमाई ठिई पन्नता। तत्य णं सूमालियाय देवीए नवपलिओवमाइं ठिई पन्नता।

(121) तेणं कालेण २ इहेव जंबुदीवे २ भारहे वासे पंचालेसु जणवण्सु कॅपिलपुरे नामं नयरे होत्या वष्णओ । तत्य णं दुवए नामं राया होत्या वष्णओ । तस्स णं चुलणी देवी घट्टैं जुणे कुमारे जुवराया। तए णं सा सुमालियां देवी ताओ देवलोगाओ आउक्सएणं जाव चहत्ता इहेव जंबुद्दीवे २ भारहे वासे पंचालेसु जणवएसु कंपिक्रपुरे नयरे दुवयस्स रभो चुलणीए देवीए कुच्छिसि दारियत्ताए पद्यायाया । तए ण सा चुळणी देवी नवण्हं मासाणं जाव दारियं धयाया । तप णं तीसे दारियाए निन्नत्तवारसाहियाए इमं एयारूवं नामं नाजम्हा एां एसा दारिया दुष्रयस्स रत्नो धूया चुलणीए देवीए अत्तया त होर्ऊ णं अन्हं इमीसे दारियाए नामघेळं दोवई। तए णं तीसे अम्मापियरो ईमं एयाहवं गोण्णं गुणनिष्फन्नं नामधेकं करेंति दोवई। तए णं सा दोवई दारिया पंचधाईपरिगाहिया जाव गिरिकंदरमझीणा इव चंपगळया निवायनिव्वा-घायांसि. सुहसुहेणं परिवट्टूइ। तए णं सा दोवई देवी रायवरकन्ना उम्मुक-बालभावा जाव उक्किटसरीरा जाया यावि होत्या । तए णं तं दोवहं रायवरकन्नं अन्नया कयाइ अंतैउरियाओ ण्हायं नान निृभूसियं करॅति र द्धवयस्स रन्नो पायवंदियं पेसेंति । तए णं सा दोवई २<sup>े</sup>जेणेव दुवए राया तेणेव खवागच्छइ २ दुर्वयस्त रस्रो पायग्गहणं करेइ । तए णं से दुवए राया दोवई वारियं अके निवेसेइ २º दोवईए २ रूवे य जोर्वंगे य छार्वंग्णे य जायनिम्हए दोवइं २ एवं नयासी – जस्स ण अहं तुमं पुत्ता । रायस्स वा जुनरायस्स वा मारियत्ताए सयमेव दलहस्सामि तत्य णं तुमं सुहिया वा दुहिया वा मवेन्जासि। तए णं सम जावन्जीवाए हियमदीहे भविस्सइ । तं णं अहं तव पुत्ता ! अन्जर्याए सयवरं विर्थरामि। अञ्जयीए णं तुमं दिन्नं सर्यवरा। वं णं तुमं सयमेव रायं वा जुवरायं वा वरेहिसि से णं तव भत्तारे मविस्सइ त्तिकट्टु वाहि **इ**हाहि <sup>बाव</sup> आसासेइ २ पडिविसजोइ।

(122) तए णं से दुवए राया दूयं सदावेइ २ एवं वयासी — गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिया ! वारवहं • नयार । तत्य णं तुमं कण्हं वासुदेवं ससुद्दिवजयपामोक्खे दस दसारे वृज्देवपामोक्खे पंच महावीरे उगासेणपामोक्खे सोलस रायसहस्से पञ्जुत्रपामोक्खाओ अद्धुंद्वाओ कुमारकोडीओ संवपामोक्खाओ सिंह दुईतसाहस्सीओ वीरसेणपामोक्खाओ एकवीसं रायवीरपुरिससाहस्सीओ महीसेणपामोक्खाओ छप्पनं वलनगसाहस्सीओ अने य वहवे राईसरतलवरमाडंबियंकोडंबियइन्म-

सेट्टिसेणावष्टसत्थवाहपभिइओं करयलेपरिगादियं दसनहं सिरसावत्तं मत्यए अंजार्छ कट्टु जएंग विजएणं वद्वाब्रेहि २ एव वयाहि – एवृ राहु देवाणुष्पिया, ों कंपिहपुरे नयरे दुवयस्य रत्नो धूयाए चुलणीए अत्तयाए ध्रष्टुज्जुर्णकुमारस्स भइणीए दोवईए २ सयंवरे भविस्सइ । तए ण तुद्भे दुवैय रायं अणुगिण्हेमाणा अकालपरिहीण चेव कंपिहपुरे नयरे समोमरह । तए ण से दूए करयल जाब कट्टु दुवयस्स रन्नो एयमहं पिंड-सुणेइ २ जेणेव सए गिंहे देणेव उवागच्छइ २ कोडुवियपुरिसे सदावेइ २ एंवं वयासी – श्विष्पामेव भो देवाणुष्पिया । चाउग्घटं क्रासरहं जुत्तामेय दुवद्वीए जाय चवट्टचेंति । तए ण से दूए ण्हाए जाव सरीरे चाउग्घट आसरह दुरुहइ २ बहुहि पुरिसेहि सन्नद्धे वाव गहियाउह-पहरणेहिं मिद्धं सैपिरे बुटे अंपिछपुर नयर मञ्झंमञ्झेण निग्गच्छ इ पंचाल-जणवयस्स मदसमद्येण जेणेष धेमप्पते तेणेव ख्वागच्छइ २ सुरहा-जणवयस्स मञ्झमञ्झे० जेणेव वारवई नयरी तेणेव चवागच्छइ २ वारवड नयरि मन्झमन्झेण अगुष्पियह २ जेेेेेेव कण्हस्स वासुदेवस्स चाहिरिया चयट्टाणसाला क्षेणेय उवागच्छइ २ चाचग्घंटं आसरह ठावेह २ रहाओ पगोरुहर २ मणुस्तवग्गुरापरिक्सित्ते पायचारविहारेण जेणेव कंग्हे वासुदेवे तेणेव उत्रागच्छद् २ कण्ट वासुदेवं समुद्दविजयपामोक्खे य इस इसारे पाप बलवगसाहस्सीओ फरवल त चेव जाव समोसरह । तए ण मे कण्दे वामुदेवे तस्स दृयस्स अतिए एयमष्टं सोधा निसम्म हट्टतुट्टे नाव हियए त दूय सपारेंद्र सम्माणेइ २ पिंडविसन्जेइ । तए ण में फण्टे वासुदेवे कोद्धियपुरिसे सद्दावेद २ ण्व वयासी -- गच्छद णं तुम हेवाणुध्विया ! सभाण सुद्रम्माए सामुंगद्रयं भेरि तालेहि । तए णं मे कोछुनियपुरिसे करयछ जाव कण्टस्स वासुदेशस्स एयमष्टं पढि-सुणेइ २ जेणेंव सभाए सुहर्माए मामुदीइया भेरी तेणेव खागच्छाइ २ मामुदाउय भेरि मध्या २ सदेण ताले इ। तए णं ताए सामुद्रीइयाए भेरीण तालियाण समाणीण समुद्दिजयपामोक्ता दस दसारा जाय महा-सेणपामोक्ताओ • छप्पन्नं वळवगसाहस्सीओ पहाया जाव विभूसिया जहाविभवइड्डिसङ्गारसमुद्रुएणं अप्पेगइया ह्यगया वाव अप्पेगइया पाय-ज़ारविहारेणं जैयेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उर्वागच्छंवि र करबङ क कण्हं बांसुदेवं जएणं विजएणं वद्धार्वेति । तए णंहुसे कण्हे बासुदेवे कोडुंवियपुरिसे सद्दावेद २ एवं वयासी - लिप्पामेव भी देंवाणुणिया! अभिसेष्टं हित्रप्यणं पिडकपेह हयगय नाव पश्चिपणिति । वर णं से कण्हे वासुदेवे जेणेद मन्जणघरे तेणेव ख्वागच्छइ २ समुचनाराङ्गरा-भिरामे जान अंजणगिरिकूडसिन्नमं गयन इं तरवई दुरूढे । तए णं से कण्हे नासुदेवे समुहाविजयपामोक्खोईं दसिंह दसारेहिं नाव अणंगसेजा-पामोक्खेहिं अपेगाहिं गणियासाह्स्सीहिं सर्द्धि संपरिवुहे खिद्धिहीर बात्र रवेणं वारवई नयरिं मन्झंमन्झेणं निगाच्छइ २ सुस्हान्तणवयस्स मन्मं-मन्होणं सेणेव देसप्पंते तेणेव ख्वागच्छइ २ पंचालजणवयस्य सन्द्रं-मज्झेणं जेणेव कंपिहपुरे नयरे तेणेवं पहारेत्य गमणाए । तए पं से हुदए रायाः दोशं भि दूवं सहावेइ २ एवं वयासी - गच्छहं 'णं तुर्म देवाणु-प्पिया ! हत्थिणां डरं नयरं । तत्थ णं तुमं पंहुरावं सपुत्तवं जुहि हिन्नं भीमसेणं अर्जुणं नडलं सहदेवं दुव्वोहणं माइसयसममां गंनोयं विदुरं दोणं जयहरूं संजर्णि कीवं आसत्यामं करवल जाक कट्डु तहेब जाक समोसरह । तए णं से दूए एवं नहा वासुदेवे नवरं भेरी नित्य बाव लेणेव कंपिइपुरें नयरें तेणेच पहारत्य गमणाए। एएणेच कमेणं तब दूर्व चंच नयरि | तत्थ णं तुमं कण्ह अंगरायं सैहं, नंदिरायं करवल तहेव जाव समो-सरह । चन्त्यं दूर्यं सुन्तिसङ् नयरि । तत्य णं दुमं सिसुपाछं दमघोतंससुर्वे पंचमाइसचसंपरिबुङं करचळ बहेव बाव समोसरह । पंचमगं दूर्य हत्यि-सींसं नमिर्दि । तत्य णं तुमें दमदेतं राखं करयल वान समोसिर्ह । छईं वृ्यां महुरे स्वारि । सत्थ णे तुर्मे घरे राये कृरयल नाक सर्मोत्सरह । सत्तर्मे दूर्य रायगिहं नयरे। तत्य णं तुमं सहदेवं जरीसंघसुर्यं करवड वाव समोसरहः।अडमं दूरं कोडिंग्णं नयरं। तत्य में तुमं कृष्पि मेंसमसुब करवल तहेव जान समोसरह । नवमं दूर्य विरीटं न्यरिं। तस्य पर तुमा कींबेमं माचसबसमगां कस्यतः नाव समोसरह । वसमं धूर्य अवसेतेस

गाम्नगरनगरेसु अजेगाई रायसहस्साइ बाव समोसरह । तए जं से दूर बहेब निगगच्छइ जेणेब गामागर तहेव जव समोसरह । तए जं ताह अजेगाई रायसकृत्साइ तस्स दूयस्म, भांतिए एयमई सोबा निसम्म हट्टा वं दूयं सक्तरित सम्माणेंति २ पिडिविसर्जेति । तए जं ते वासुदेक्पामोक्सा बहवे रायसहस्सा पत्तेयं २ ण्हाया सक्तद्धहत्थिलंक्वरगया मह्या ह्यगयरहमडचडगरपहकर सपहिं २ नगरेहिंतो अभिनिगगच्छिति २ जेणेव पंचाछे जणवए तेजेव पहारेत्थ गमणाए ।

(123) तए णं से दुवए राया कोइबियपुरिसे सहावेइ र एवं वयासी अगच्छेह णं तुमं देवाणुप्पिया । कंपिक्रपुरे नयरे बहिया गंगाए महानईए खदुरसामंते एग महं सयवरमडँवं करेह अणेगखंभसयसन्नि-विष्ठ छीछडियसाछिभंबियागं बाव पचिष्पणंति । तए पं से दुवए राया दोचंपि कोडुंवियपुरिसे सदावेइ २ पवं वयासी -- खिप्पामेव मो देवाणु-प्पिया । वासुदेवपामोक्खाणं बहुणं रायसहस्साणं आवासे करेह । ते वि करेत्ता पश्चिप्पणित । तए णं से हुवए राया वासुदेवपामोक्खाणं बहूणं रायसहस्साण आगर्मणं जाणेत्ता पत्तेयं २ हत्थिखंघ नाव परिवुढे अग्वें च पज्जं च गहाय सिन्विङ्कीए कंपिङ्गपुराक्षो निगाच्छाइ २ जेणेव ते वासुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्सा वेणेव उन्नागच्छइ २ ताइं वासुदेव-पामोक्खाइं अग्घेण य पज्जेण य सक्तारेइ सम्माणेइ २ तोसं वासुदेव-पामोक्साणं पत्तेयं २ आवासे वियरइ। तए णं ते वासुदेवपामोक्सा जेणेव सया २ आवासा तेणेव उवागच्छंति २ हत्थिखधेहिंतो पश्चोरुहति २ पत्तेयं २ खंघावारिनवेस करेंति २ सप्सुं २ आवासेसुं अणुप्पवि-संति २ सएसु आवासेसु य धासणेसु य सयणेसु य सन्निसण्णा य संतुर्वेद्दा य वृद्द्दि गंघव्वेद्दि य नाडएहि य उविगद्धमाणा य उवनिह्य माणा य विहरांते । तए णं से दुवए राया कंपिझपुरं नयरं अणुप्प-विसइ २ विपुलं असण्ं ४ उवक्लडावेइ २ कोडुवियपुरिसे सदावेइ २ एव वयासी – गच्छह णं तुन्भे देवाणुप्पिया। विपुछं असणं ४ सुरं च मज च मंसं चे सीधुं च पसम्रं च सुबहुपुष्फवत्यगंधमझालकारं च

त्रासुदेवपामोक्खाणं राज्यसहस्साणं आवासेसु साहरह। ते वि साहरीते। रूप णं ते वासुदेवपामोक्खा तं विपुछं अर्सणपाणखाईमसाइमं जाव पसमं च आसाएमाणा ४ विहरंति जिमियर्शु तुत्तरागया वि य णं समाणा आयंता चोक्ला जाव सुद्दासणवरगया बहूहिं गंर्धक्वेहिं जाव विहरंति । तए णं से दुवए राया पुन्वीवरण्हकालसमयांसि कोडुंविय-पुरिसे सहावेइ २' एव वयासी - गच्छह ण तुन्मे देवाणुप्पिया । कंपिङपुरे सिघाडग जाव पहेसु वासुदेवपामेंक्स्लाण य रायसहस्साण् आवासेसु हत्थिखंधवरगया महया २ सहेणं जाव उग्घोसेमाणा २ एवं वयह — एवं खळ देवाणुप्पिया । कृष्ठ पाउप्पभायाए दुवयस्स स्त्रो धूयाए चुलणीए देवीए अत्तियाए धहेर्ज्जुणस्स भगिणीए दोव्रईए २ सर्यंवरे भविस्सइ। तं तुन्मे ण देवाणुप्पिया । दुवय रायाण अणुगिण्हेमाणाण्हाया जाव विभूसिया इत्थिखंधवरगया सकोरेंट० सेयवरचामरा ह्यगयरह० महया भडचडगरेणं जाव परिक्लित्ता जेणेव सर्यवरामंडवे तेणेव उवा-गच्छइ २ पत्तेयं नामंकेर्सु आसणेसु निसीयह २ दोवइं २ पडिवालेमाणा २ चिईंह घोसणं घोसेह २ मम एयमाणित्तयं पचाप्पणह । तए णंते क्रोडुंविया तहेव जाव पञ्चिपणंति । तए णं से दुवए राया कोडुंविय-पुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी – गच्छह ण तुन्मे देवाणुप्पिया ! संयवर-मंडवं आसियसंमिजजोविहत्तं सुगंघवरगंधियं पंचवण्णपुष्फोवयारकिष्य कालागरपवरकुंदुरुकतुरुक जाव गंधवट्टिभूयं मंचाइमंचकालयं करेह कारवेह करेत्ता कारवेत्ता वासुदेवपामोक्खाणं वहूणं रायसहस्साणं पत्तेयं २ नामंकाइं आसणाइं अत्थुयपंचत्थुयाइ रएह २ एयमाणत्तियं पचप्पिणह जाव पश्चिपणंति । तए णं ते वासुदेवपामोक्सा वहवे रायसहस्सा कह ण्हाया जाव विभूसिया हत्थिखधवरगग्ना सकोरेंटमहछूत्तेणं धरिजन-माणेहिं सेयवरचामराहिं महया हयगय जाव परिवुडा सिव्वड्डीए जाव रवेण जेणेव सर्यवरामंडवे तेणेव डवागच्छंति, २ अणुप्पविसंति २ पत्तेयं २ नामंकएंसु निसीयंति दोवइं २ पिडवार्छमाणा चिद्वति । तए णं से दुवए राया र्कहं ण्हाए जांव विभूसिए इत्थिखधर्वरंगए सकोरेंट०

हयुगय किपिलपुरं मन्त्रांमन्त्रीणं निगाँच्छइ जोगेव सयंत्ररामंदवे जेणेव वासुदेवपामोक्सेला बहवे रायसहस्सा तेणेव उवागच्छइ २ तेसि वासुदेव-पामोक्स्ताणं करवूछ जाव बद्धार्वेन्ता कण्हस्स वासुदेवस्स सेर्यवरचामरं गहाय उववीयमाणे चिहह ।

(124) तए णं सा दोवई २ कहं नाव जेणेव मज्जणघरे तेणेव जवागच्छइ २ मज्जणघरं अणुपविसइ २ ण्हाया कयनिष्ठकम्मा कयको ज्य-मंगलपायिन्छित्ता सुद्धपानेसाई मंगलाई वत्थाई पवरपरिहिया मज्जण-घराओ पिडिनिक्लमइ २ जेणेव जिणघरे तेणेव चवागच्छइ २ जिणघरं अणुपविसइ १ जिणपिडिमाणं आलोए पणामं करेइ २ लोमहत्थयं परामुसइ एव नहा स्रियामो जिणपिडिमाओं अबेह तहेव माणियव्य नाव ध्र्वं डहइ २ वामं जाणुं अचेइ दाहिणं जाणुं धरणितलंसि निहंद्दु तिक्खुत्तो मुद्धाणं धरणितलंसि नंमें इ२ ईसि पच्चुनमइ २ करयल नाव कट्दु एवं वयासी — नमौत्यु णं अरहंताणं नाव संपत्ताणं वंदइ नमंसइ २ जिणघराओ पिडिनिक्लमइ २ जेणेव अंतेडरे तेणेव चवागच्छइ।

(125) तए णं तं दोवइं २ अंतेजरियाओ सन्वाळंकारिव भूसियं करेंति । किं ते ? वरपायपत्तनेजरा जाव चेिह्याचक्कवाळमहैयरगविंद्-पिरिक्सिता अंतेजराओ पिडिनिक्समइ २ जेणेव बाहिरिया जवद्वाणसाला जेणेव चाल्यंटे आसरहे तेणेव जवागच्छइ २ किईंगिवयाए छेहियाए साईं चाल्यंटे आसरहे हुरूहइ । तए णं से घहज्जुणे कुमारे दोवईए कन्नाए सारत्यं करेइ । तए णं सा दोवई २ किए पुरं मन्झंमन्झेणं जेणेव सयंवरामंडवे तेणेव जवागच्छइ २ रहं ठावेइ रहाओ पचीहर्मंइ २ किइंगिवयाए छेहियाए साईं सयंप्रसंडवं अणुपित्रसंइ करयल जाव तेसिं वासुदेवपामोक्खाणं वहूणं रायवरसहरसाणं पणामं करेइ । तए णं सा दोवई २ एगं महं सिरिदामगंड० । किं ते ? पाडलमिंद्रयचंपय जाव सत्त-च्छ्याईहि गंधद्वीणं मुयतं परमसुहफासं दिरसिणिका गेण्हइ । तए णं सा किइंगिवया सुरूवा जाव वामहृत्थेणं चिल्लगं दएपणं गहेऊण सल्लियं दएपणसंकृतिववर्सदंसिए य से दाहिणेणं हत्थेणं दिरसए पवररायसीहे फुट-

विसयविसुद्धरिमियगंभीरमहुरमाणिया सा वेसि सन्वेसि परिथवाणं अन्मा-प्रिउबंससत्त्रसीमत्थगोत्तेविकंविकंतिकतिवहुविहआर्गममाहप्परूर्वजोवनणगुण-हावण्यकुं इसी उचाणिया कित्तणं करेड् । पढमं सून विष्ट्रपुंगवाणं इसेंद्रसारहरवीरपुरिसेति हो कवलगाणं सत्तुसयसहस्समाणावम रगाणं अवसिद्धिपवर्एं हरीयाणं चिझाणं वस्रवीरियरूवजोव्वर्णगुणसावणा-किसिया किसणं करेइ। तओ पुणं जगमोणमाईण जायवाण भणह-सोहग्गरूवकिष्य वरेहि वरपुरिसगंघहत्थीणं। जो हु वे छोएं होइ हिययदृह्को ॥ तए णं सा दोवई रायवरकन्नगा वहूणं रायवरसहस्सार्णं मन्द्रंमन्ह्रेणं समइच्छमाणी २ पुव्वक्यनियाणेणं चोइन्नमाणी २ जेणेव पंच पंडवा तेणेव उवागच्छई २ ते पंच पंडवे तेणं दस्द्रवण्णेणं कुसुम-दामेणं आवेडियपरिवेडिए करेइ २ एव वर्यासी - एए णं मए पच पंढवा वरिया । तए णं ताई वासुदेवपामोक्खाई वहूणि रायसहस्साणि महया २ सरेणं उग्वोसेमाणाइं २ एवं वयंति – सुविरिय खलु भो। दोवईए रायवरकनाए त्तिकट्टु सयंवरमंडवाओ पडिनिक्समंति २ जेणेव सया २ अवासा तेणेव खागच्छंति । तए णं घट्टर्जुणकुमारे पंच पंढवे दोवइं च रायवरकन्नगं चानग्वंटं आसरहं दुरूँहेइ २ कंपिहपुरं मज्झंमज्झेणं <sup>जाव</sup> सर्य भवणं अणुपविसइ । तए णं दुवए राया पंच-पंडने दोवइं २ पट्टयं दुरुदेइ २ सेयापीयपहिं कलसेहिं मजानेइ २ अगिगहोमं करीवेइ पंचण्हं पंढवाणं दोवईए य पाणिगाहणं करीवेइ। तए णं से दुवए राया दोवईए २ इमं एयारूवं पीइदाणं वृत्यद तंजहा - अह हिरण्णकोडीओ जान पेसणकारीओ दासचेडीओ अर्ज च विपुछं घणकणा बाव दखयइ। तए णं से दुवए राया साई वासुदेवपामोक्लाई विपुरेणं असणपाणखाइमसाईमेणं वत्थगंघ वाव पहिनिसन्नेह।

(126) तर णं से पंडू राया ते सि वासुदेवपामोक्साणं वहूणं राय-सहस्साणं करयळ जाव एवं वयासी—एवं खळु देवाणुरिपया दितियणाउरे नयरे पंचण्हं पंडवाणं दोवईए य देवीए कृष्टाणंकेरे मविस्सइ । तं तुब्भे णं देवाणुष्पिया ! ममं अणुगिण्हमाणा अकाळपरिहीणं सभीसरह । तर णं ते वृासुदेवपामोक्सा पत्तेयं र नाव पहारेत्य गमणाए । तए णं से पंडू राया कोडुंबिय पुरिसे सदावैद र एवं वयासी - गच्छद णं तुन्मे देवाणु रिपया । हरियणापूरे पंचग्हं पंडवार्ण पंच पासायविसए कारेहि अन्सु-गायमूसिय वण्णमा नाम पहिरूवे । तए णं ते को बुंबियपुरिसा पहि-सुर्णेति जाव कारवैति । तए णं से पद् राया पंचिह फंडवेहिं दीयईए ु देवीए साद्ध हयगयसंपरिवुडे कंपिझपुराओं पर्डिनिक्खमइ २ जेणेब हित्यणाउरे तेणेव उवागए। तए णं से पंडुराया तेसि वासुदेवपामोक्खाणं . आगमणं जाणिचा कोइंवियपुरिसे सदावेह २ एवं वयासी – गच्छह ण तुन्भे देवण्राप्तिया । हत्थिणाज्यस्स नयस्स वहिया वासुदेवपामोक्खाणं बहुणं रायसहरसाणं आवासे का रेह अणेगथा मसय तहेव नाव पद्मिणणिति। तए णं ते बासुदेवपामोक्सा बहवे रायसहस्सा जेणेव हाव्यणावरे तेणेव उवागच्छंति । तए णं पंडूराया ते वासुदेवपामोक्खे नाव आगए जाणित्ता इहतुङ्गे ण्हाए क्यवार्लिकम्मे जहा दुवए जाव जहारिष्टं आयाले दळयइ । तए णं ते बासुदेवपामीक्सा बहुने रायसहस्सा जेणेक सर्या र आवासीं तेणेव उवागच्छीत तक्ष्व जाक विहरंति । तए णं से पंड्राया हत्थिणाउरं नयरं अणुपविसइ २ कोडुंक्यियुरिसे सहाकेइ २ एवं क्यासी-तुक्मे णं देवाणुप्पिया " विपुर्छ असगं ४ तक्ष्य आत्र उवणेति । तए णं ते वासुदेक्पामोक्सा बहके रायसहरसा ण्हाया कथवालिकस्मा कथकीखर्य-मंगलपायन्छित्ता तं विपुक्तं आसणं ४ तहेन आब विहरंति । तए णं से पद्भागा ते पंचपंडके दोन्ड च देवि पट्टमं दुरुदेइ २ सीँगापीएहिं कछसेहिं ण्हानेई २ कल्लाणकॅंटं करेइ २ ते वासुदेवपामोक्स्के बहकें रायसहस्सें विपुळेण असणेणं ४ पुष्फवत्थेणं सक्तारेड् सम्माणेइ नाव पांडिविसर्जेइ । तए णं ताऋ बासुदेवपामोक्खाइं बहूइ नान पिटनयोई ।

(127) तए णं ते पंच पंडका दोवईए देवीए साई कहाकछिं वारंवारेणं दराछाइं भोगभोगाइ बाव विहरित । तए णं से पंडू राखा' अभया कमाइं पंचाई पंडवेदि कोंतीए देवीए दोवईए य साई अंतीं-अंतेडरपहियाइसेंडिं सपरिवृढे सीहासणंवरगए यादि विहरइ। इमंच णं कच्छुडनारए दंस्रणेणं अहमद्दए विणीए अंती य कन्जसिंदयए मन्द्रात्यं-चुवित्यए य अञ्जीणसोमिपयनंसणे सुंक्तवे अभइलसगलपरिहिए काल-मियचर्म्मंडत्तरासंगरइयवच्छे दृण्डकृमण्डलुदृत्थे जहामउडद्गित्तसिरए जमोवइयाणोत्तियमुंजमेदलावागलघरे हत्यकयकच्छभीए पियगंघञ्चे घरणिगोयरपद्मणे संवरणावरणओवयणुष्पयणिलेसणीसु य संकामणि-आभिओगपन्नित्तगमणीयंभिणीसु य वहूसु विज्ञाहरीसु विज्ञासु विस्सुय-जसे इहे रामस्स य केसवस्स य पञ्जुनपईवसंवअनिरुद्धनिसंदउम्मुय-सारणगृष्टसुमुहदुम्मुहाईणं जायवाणं अद्भुट्टाण य क्रमारकोडीणं हिययर्-दइए संयवए कंडहजुद्धकोलांदैलिएए भंडणाभिलासी वहूसु य ममरसय-संपराएस दंसणरए समत्र भळई सदक्खिणं अणुगवेसमाणे असमाहि-करे दसारवरवीरपुरिसते छोक्कव छवगाणं आमते ऊण तं भगवई पैकमणि गगणगमणद्च्छं उपपद्भो गर्गणमभिलंघयंतो गामागरनगरखेडकव्यड-मडंवदोणमुहपृष्टणरांवाहसहस्समंडियं थिमियमेईंशीतळं वसुहं ओलोइंतें रम्मं हित्थणावरं उनागए पंढुरायभवणंसि अइवेगेण सैंमोवइए । तए णं से पंडू राया कच्छुछनारय एज्जमाण पासइ २ पंचिंह पंडवेहिं कुंतीए य देवीए सर्ढि आसणाओ अन्सुहेइ २ कच्छुडनारयं सत्तहपयाइ पच्चुगाच्छइ २ तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ २ वंदइ नमंसइ २ महरिहेणं आसणेणं उवानिमंतेइ । तए णं से कच्छुछनारए उदगपरि-फोसियाए दन्भोवरिपर्च्युंत्थुयाए भिसियाए निसीयइ २ पंडुराय रत्ने य जान अंतेचरे य कुसलोदंतं पुच्छइ। तए णं से पंदूराया कोंती य देनी पच य पंडवा कच्छुछनार्यं आढंति जाव पञ्जुत्रासंति । तए णं सा दोवई देवी कच्छुझनारयं अस्सजयअविस्दअप्पडिहयअपचक्खायपावकर्मा तिकट्डु नो आढाइ नो परियाणइ नो अच्मुटेइ नो पञ्जुवासइ ।

(128) तए णं तस्स कच्छुछनारयस्स इमेयारूवे अज्झात्थए चितिए पत्थिए मणोगए संकष्पे समुष्पिद्धत्था — अहो णं दोवई देवी रूवेण य जाव छावण्णेण य पंचिह् पंढवेहिं अवत्यद्धा समाणी ममं नो आढाइ जाव नो पञ्जुवासह । तं सेयं खलु मम दोवईए देवीए विष्पियं

कर्त्तर तिकट्टु एवं संपेहेंई २ पंडुरायं आपुच्छइ २ उपपाणि विज्ञं आवाहेइ २ ताए उक्षिट्ठाएँ जाव विज्ञाहरएईए छवणसमुद्दं मञ्झंमञ्झेणं पुरत्याभिमुहे वीर्देबहर पयत्ते यावि होत्या । तेण कालेण २ धायइसंडे दीवे पुरिविमद्धरीहिणहुभरहवासे अवरैकंका ज्ञामं रायहाणी होत्या। तत्थ णं अवरककाए रायहाणीए पउमनाभे नामं राया होत्था महया हिमवंत वण्णमा । तस्स ण परमनाभस्स रन्नो सक्त देवीसयाई ओरोहे होत्था। तस्स णं पजमनामस्स रत्रो सुनामे नामं पुत्ते जुवरायावि होत्था। तैए णं से पडमनामे राया अंतोअंतेडरंसि ओरोहसंपरिवुडे सीहासण-वरगए ब्रिइरइ । तए णं से कच्छुझनारए जेणेव अवरकंका रायहाणी जेणेव परमनाभस्स भवणे तेणेव डेवागच्छइ २ परमनाभस्स रह्यो भवणंसि झत्ति वैंगेण समोवइए। तए ण से पडमनाभे कच्छुइनारयं एजामाणं पासइ २ आसणाओ अन्मुहेइ २ अग्वेणं नाव आमणेणं डवनिमंतेइ । तए णं •से कच्छुङनारए डदयपरिफोसियाए दन्मोवरि-पचत्थुयाए भिसियाए निसीयइ नाव कुसलोदंतं आपुच्छइ। तए णं से पडमनाभे राया नियगओरोहे जायविम्हए कच्छुछनारयं एवं वयासी-तुमं देवाणुप्पिया ! बहूणि गामाणि जान गिहाई अणुपविससि । तं जित्थयाई ते किहिंचि देवाणुष्पिया <sup>।</sup> एरिसए ओरोहे दिहर्पुच्वे जारिसए णं मम ओरोहे १ तए णं से कच्छुइनारए पडमनाभेणं एव बुत्ते समाणे ईसिं विहसियं करेइ २ एवं वयासी – सरिसे णं तुमं पर्वमनाभा ! तस्स अगडद्हुरस्स । के णं देवाणुप्पिया ! से अगडद्हुरे ? एव नहा मक्षिणाए । एवं खलु देवाणुप्पिया । जंबुदीवे २ भारहे वासे हत्थिणाखरे नयरे दुपयस्स रत्नो धूया चुळणीए देवीए अत्तया पंडुस्स सुण्हा पचण्हं पंडवाणं भारिया दोवई देवी रूवेण य नाव सिक्कटसरीरा । दोवईए णं देवीए छिन्नस्सवि पार्येगुद्धस्स अयं तव ओरोहे सँयंपि कछं न अम्बर् च्निकट्टु पलमनामं आपुच्छइ जाव पहिगए । तए णं से पडमनाभे राया कर्च्छुकैनारयस्स अंतिए एयमङ सोचा निसम्म दोवईए देवीए रूवे य दं मुच्छिए ४ जेणेव मोसहसाला तेणेष ख्वागच्छइ २ पोसहसालं जान पुञ्बसंगद्भयं देवं एवं वयासी – एवं खलु देवाणुरिपया । ज्वुदीवे २ भारहे वासे हत्थिणाचरे जाव विकेष्टसरीरा । तं इच्छामि णं देवाणुष्पिया । दोवई देवीं इहमाणीर्य । तर णं (पृत्वसंगद्दए देवे पडमनामं पबं वयासी - नो खलु देवाणुप्पिया । एवं भूयं वा भन्वं वा भिरसं वा जन्नं दोवई देवी पंचपंडवे मोत्तूणं अन्नेण पुरिसेण सद्धि उराल्गइ जान विहरिस्सइ । तहावि य णं अहं तेन पियहैं-याए दोवइ देवि इहं हव्वमाणेमि त्तिकट्टु परुमनाभं आपुच्छइ २ ताए उक्तिहाए जान लन्यसमुद्दं मन्झमन्झेणं जेणेन हत्थिणाउरे नयरे तेणेन पहारेत्य गमणाए । तेणं काळेणं २ हत्यिणाउरे नयरे जिहिहिसे राया दोवईए देवीए सद्धि जिंप आगासतळगंमि सुहप्पसुत्ते, यावि होत्या । तए णं से पुन्वसंगइए देवे जेणेव जुहिहिहे राया जेणेव दोवई देवी तेणेव खवागच्छइ २ दोवईए देवीए ओसोर्वणियं दछयइ २ दोवइं टेविं गिण्हइ २ ताए अकिट्ठाए जाव जेणेव अवरकंकी जेणेव पडमनामस्स भवणे तेणेव उवागच्छइ २ पउमनाभरत भवणंसि असोगवणियाए दोवई देविं ठावेइ २ ओसोर्विणि अवहरइ २ जेणेव पउमनाभे तेणेव ख्वागच्छइ २ एवं वयासी – एस णं देवाणुष्पिया । मए हत्थिणाडराओ दोवई देवी इह हव्वमाणीया तव असोगवणियाए चिट्टइ। अओ परं तुमं जाणसि त्तिकट्टु जामेव दिसिं पाउच्मूए तामेव दिसिं पडिगए। तए णं सा दोवई देवी तओ धुंहुत्तंतरस्स पहिवुद्धा समाणी तं भवणं असोगवणियं च अपचिभिजाणमाणी एवं वयाधी – नो खलु अम्ह ऐसे सैंए भवणे नो खलु एसा अम्हं सया असोगवणिया। तं न नजइ णं अहं केणइ देवेण वा दाणवेण वा किंपुरिसेण वा किन्नरेण वा महो-रगेण वा गंधन्वेण वा अन्नस्स रन्नो अस्रोगवणियं साह्रिय त्तिकट्डु ओहयमणसंकष्पा जान झियायइ। तए णं से पडमनाभे राया ण्हाए <sup>बाव</sup> सन्त्रालकारविभूसिए अंतेजरपरियालसंपरिवुडे न्नेणेव अंसोगवणिया जेणेव दोवई देवी तेणेव उवागच्छइ २ दोन्नई टेवि ओह्य नाव भ्रियाय-साणिं पासइ २ एवं वयासी – किन्नं तुमं देवाणुष्पिए<sup>पा</sup> ओह्य जाव सियाहि १ एवं खलु तुमं देवाणुप्पिए १ मम पुन्वसंगइएण देवेणं जंबु-दीवाओ २ भारहाओ वीसाओ हित्थणाबराओ नयराओ जुिहिहिहस्स रन्नो भवणाओ नाहरिया । तं मा णं तुमं देवाणुप्पिया । औह्य नाव सियाहि । तुमं णं मए सार्द्ध विपुटाइ भोगभोगाइं नाव विस्ताहि । तए णं सा दोवई पडमनाभं एवं वयासी — एवं खलु देवाणुप्पिया ! जंबुद्दीवे २ भारहे वासे वारवईए नयरीए कण्हे नामं वासुदेवे नम पियमाडए परि-वसइ । त जइ णं से छण्हं मासाणं मम कूवं नो हञ्बमागच्छड तए णं अहं देवाणुष्पिया ! नं तुमं वद्दिस तस्स आणाओवायवयण्यानिहेने विहिस्साम । तए णं से पडमनाभे दोवईए एयमह पहिसुणेइ २ दोवइं देविं कन्नतेषरे ठवेइ । तए णं सा दोवई देवी छट्टंछट्टेणं अणिक्सित्तेणं आयंबिळपरिग्गहिएणं तवोकम्मेणं अप्पाणं मावेमाणी विहरइ ।

(129) तए ण से जुहिहिहें राया तओ मुँहुत्तंतरस्स पहिनुदे समाणे दोवइं देवि पासे अपासमाणे सयणिजाओं उहेइ २ दोवईए देवीए सन्वस्रो समंता मग्गणगवेसणं करेइ २ दोवईए देवीए कत्थइ सुइं वा सुईं वा पवित्तं वा अलभमाणे जेणेव पंहराया तेणेव उवा-गच्छइ २ पंडूरायं एवं वयासी - एवं खलु ताओ । मम आगासतल-गांसि सुहपसुत्तेस्स पासाओ दोवई देवी न नज्जह केणह देवेण वा ढाणवेण वा किंपुरिसेण वा किन्नरेण वा महोरगेण वा गधव्वेण वा हिया वानियावा अविस्वतावा। तं इच्छामिणं ताओ <sup>।</sup> दोवईए देवीए सन्वक्षो समेता मगगणगवेसणं करित्तैए। तए णं से पंडूराया कोइंवियपुरिसे सद्दावेद २ एवं वयासी – गच्छह णं तुब्भे देवाणुप्पिया <sup>।</sup> हरिथणाउरे नयरे सिंघाडगतिगन्नडकचचरमहापहपहेसु महया २ सहेणं **जग्बोसेमाणा २ एवं वयह – एव ख**ळु देवाणुष्पिया ! जुहिहि<del>हस्स</del> रन्नो आगासतलगीस सुहपशुत्तस्य पासाओ दोवई देवी न नजाइ केणइ देवेण वा दाणवेण वा किन्नरेण वा किंपुरिसेण वा महोरगेण वा गंघ-ब्वेण वा हिर्यां वा निया वा अभिन्छता वा । तं जो णं देवाणुष्पिया । दोवईए देवीए छुई वा खुई वा पवित्ति वा परिकदेश तस्स ण पंद्रराया विवलं अत्थसंप्याणं दलयइ तिर्कट्दु घोसणं घोसावेह २ एयमाणतियं पृच्चिपणह । तए णं ते को डुंवियपुरिसा जाव पच्चिपणंति । तए णं से पंदूराया दोवईए देवीए कत्यइ सुइं वा जाव अल्लभंमाणे कोतीं देशीं सहावेड २ एव वयासी-गृच्छह णं तुमं देवाणुपिया । वारवइं नयरिं कण्हर्सा नासुदेवस्स एयमहं तिवेदेहि । कण्हे ण परं वासुदेवे दोवईए मगगणगर्वसणं करेजा अन्नहा न नज्जह दोव्हर्र देवीए सुई वा खुई वा पवत्ति वा उवछभेजा। तए णं सा कोंती देवी पंडुणा एवं बुत्ता समाणी जाव पाडिसुणेइ २ ण्हाया क्यविलकम्मा इत्थिखंघवरगया इत्थिणपुरं नयरं मन्झमन्झेण निगाच्छइ २ क्रुर्रजणवयं मन्झंमन्झेणं जेणेय सुरहाजणवर्ष जेणेव वारवई नयरी जेणेव अग्गुजाणे तेणेर्व उर्वागच्छइ २ हित्यखंघाओ पचोरुहइ २ कोहुं वियपुरिसे सद्दावेड २ एवं वयासी - गच्छह णं तुरुभे देवाणुप्पिया । जेणेवं वारवइं नयरि अणुपविसह २ कण्हं वासुदेवं करयछ० एव वयह-एवं खळु सामी <sup>।</sup> तुच्मं पिउच्छा कोंती देवी हित्थणाउराओ नयराओ इहं हव्यमागया तुब्भं दंसणं कंखइ । तए णं ते कोडुंवियपुरिसा जाव कहेंति । तए णं कण्हे वासुदेवे कोडुंवियपुरिसाणं अंतिए एयमद्वं सोचा निसम्म इहतुहे हत्थिखंधवरगए हयगय० वारवईए नयरीए मन्झंमन्झेणं जेणेव कोंती देवी तेणेव उवागच्छइ २ हत्थिखधाओ पचोरुहइ २ कींतीए देनीए पायग्गहणं करेइ २ कींतीए देनीए सद्धि हत्थिखंधं दुरूद्द २ वारवइं नयरीं मञ्झंमज्झेणं जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ सयं गिहं अणुष्पिवसइ। तए णं से कण्हे वासुदेवे कोंति देविं ण्हायं कयविष्ठकम्मं जिमियभुत्तुत्तरागयं नाव सुद्दासणवरगयं एवं वयासी – संदिसड णं पिडच्छा <sup>।</sup> किमागमणपओपणं । तए णं सा कोंती देवी कण्हं वासुदेवं एवं धयासी - एवं खळु पुत्ता! हिश्यणाखरे, नयरे जुहि-डिइस्स रन्नो आगासतलए सुहप्पसुत्तस्स पासाओ दोवई देवी न नन्नइ केणइ अवहिया जाव अविक्खिता वा । तं इच्छ्रामि णं पुत्ता ! दोवईए देवीए मग्गणगवेसणं कैयं। तए णं से कृण्हे वासुदेवे कोंतीपिंडचिंछ एवं वयासी – जं नवरं पिउच्छा दोवईए देवीए कत्यई सुई चा जाव छमामि तो णं अहं पायालाओं वा भवणाओं वा अद्वभरहाओं वा समंतओं वोवइ देवि साह्त्यि उवणोमि त्तिकट्टु कोंवीपि उच्छि सकारेह, सम्माणेह जान पहिन्मु चेह । तए ण सा काती देवी कण्हेणं वास् देवेण पडिविसाज्ञिया समाणी जीमेव डिसिं भाउन्भ्या तामेव दिसि पडिगया। तए ण से कण्हे वासुदेवे कोडुवियपुरिने सहावेइ २ एवं वयासी – गच्छह ण तुत्रमे देशाणुष्पिया । वारवडं न्यरि एव जहा पहू तहा बोसण घोसावेइ जान पद्याप्यगति पहुस्स जहा। . तए णं से कण्हे वासुदेवे अन्नया अंतोअंतेडरगए ओरोहे नाव विहरइ। इमं च गं कैंच्छुहर नारए जान पुमोवइए जान निसीइत्ता कण्ह वासुदेवं कुसलोहतं पुच्छइ । तए ण से कण्हे वासुदेवे कच्छुहं नारयं एवं वयासी – तुमं ण देवाणुष्पिया । चहूणि गामागर जाव अणुपविसासि । तं अत्थियाइं ते काहिंचि दोवईए देवीए सुई वा जाव खबल्दा ? तए णं से कच्छुहए कण्ह वासुटेवं एव वयासी - एवं खलु देवाणुप्पिया <sup>।</sup> अन्नया कयाई धायईसंडे दीवे पुरित्थमद्ध दाहिणडूभरह-वासं अवरकंकारायहाणिं गए । तत्थ ण मए पडमनामस्स रत्रो भवणसि दोवई देवी जारिसिया दिहपुन्वा यावि होत्था । तए ण मण्हे वासुदेवे कच्छुइं एवं वयासी — तुन्भ चेव ण देवाणुप्पिया <sup>।</sup> एय पुन्त-कम्मं। तए ण से कच्छुछनारए कण्हेण वासुवेवेणं एवं वुत्ते समाणे **ज्प्यणि विज्ञ आवाहेइ २ जामेव दिक्षि पाउन्मू**ए तामेव दिसि पडि-गए। तए ण से कण्हे वासुरेवे दूय सद्दावेइ २ एव वयासी – गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिया <sup>।</sup> हत्थिणाडर पडुस्स रन्नो एयमष्टं निवेरहि – एवं खलु देवाणुप्पिया । दोवई देवी धीयईसडरीवे पुरित्यमद्धे अवरकंकाए रायहाणीए पुरमनासमवणात साहिँया दोवईए देवीए पडत्ती उवलद्वा। तं गच्छंतु पंच पंडवा चाउरिंगणीए सेणाण साद्धि सपरिवुडा पुरित्यम-वेयालीए मं**पं** पडिवृालेमाणा चिहंतु। तए ण से दृए जाव भणड जाव पडिवालेमाणा चिड्डह तेवि ज्ञाव चिड्डति । तए ण से कण्हे वासुद्रेचे कोहुंवियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी - गच्छह णं तुन्मे देवाणुप्पिया ।

सन्नाहियं भेरि तालेह तेनि तालेति । तए णं तीए सन्नाहियाए मेरीए सर मोचा समुद्दविजयपामोक्खा दस दसारा नार्व छपत्रं वर्छवगसाहस्सीओ सम्बद्धवर्द्ध नाव गहियाउहपहरणा अप्ट्रेगईया हयगया अप्पेगइया गयगया जाव मणुस्तवरगुरापरिक्लिता जेणेव समा सुहम्मा जेणेव कर्णहे वासुदेवे तेणेव जवागच्छंति २ करयल जाव बद्धावेति । तए णं से कण्हे वासुदेवे हरिथसंघवरगए सकोरेंटमहुटामेण छत्तेणं घरिज्जमाणेणं सेयवर० हयगय महया भडचडगरपहकरेणं वारवईए नयरीए मन्झंमञ्झेणं निग्गच्छइ जेणेव पुरत्थिमवेयाली तेणेव जवागच्छइ २ पंचिंह पंडवेहिं संद्धि एगयओ मिछाइ र खंधावारिनवेसं करेइ र पोसहसाछं करेइ र पोसहसाछं अणु-प्पविसह २ सुद्दिय देवं मणसीकरेमाणे २ चिद्वड । तए णं कण्हस्स वासु-देवस्स अद्वममत्तंसि परिणममाणंसि सुद्विओ जाव आगओ [एवं वयइ—] भण देवाणुष्पिया ! जं मए कायव्वं। वए णं से कण्हे वासुदेवे सुद्वियं एवं वयासी – एवं खळु देवाणुप्पिया ! दोवई देवी नाव पडमनाभस्स भवणंसि साहियां। चण्णं तुमं देवाणुप्पिया। र्मम पंचहिं पंडवेहिं सद्धि अप्पछहस्स छण्हं रहाणं छवणसैमुद्दे मग्गं वियराहि जो णे अहं अवरकंकारायहाणि दोवईए कूवं गच्छामि। तए णं से सुष्टिए देवे कण्हं वासुदेवं एव वयासी — किण्णं देवाणुप्पिया ! जहा चेव पउमनाभस्स रत्रो पुटवसंगइएणं देवेणं दोवई जाव साहिया तहा चेव दोवइं देविं घायईसंडाओ दीवाओ भारहाओ नाव हत्थिणाउरं साहराभि उदाहु पउमनामं रायं सपुरवल-वाहणं छनणसमुद्दे पक्स्खिवामि ? तए णं से कण्हे वासुदेवे सुद्धियं देवं एवं वयासी - मा ण तुमं देवाणुप्पिया । जाव साहराहि । तुमं णं देवाणुप्पिया! मम छवणसमुरे पचहिं पंडवेहिं 'साद्ध अप्पछहुस्स छण्हं रहाण मग्गं वियराहि । सयमेव णं अहं दोवईए कूवं गच्छामि । तए णं से सुद्विए देवे कण्हं वासुदेवं एवं वयासी — एवं होउ ण । पंचिह पंडवेहिं सिद्धि अप्पछट्ठस्स छण्हं रहाणं छवणसमुद्दे सग्गं वियरह। तए णं से कण्हे वासुदेवे चाडरांगिणि सेणं पडिविसक्रोइ २ पंचिह पंडवेहि साद्धे अप्पछट्ठे छीहि रहेहि छवणसर्मुई मन्म्रंमन्म्रेणं वीईक्येइ २ जेणेव अवरकंका रायहाणी जेणेव अवरकंकाए रायहाणीए अगुजाणे तेर्णेव उवागच्छेइ २ रहं ठावेइ र दारुयं साराहे सदावेद २ एवं वयासी – गठछह णं हुमं देवाणुष्या । अवरककारायहाणि अणु-प्पविसाहि र पजमनाभस्स रही वाभेणं पाएण पायपीढं अनकामित्ता कुतगोणं लहें पणामेहि तिवलियं भिडिंड निहाले साहट्टु आसुरुत्ते रहें कुद्धे कुविए चंडिकिए एव वयासी – ह भो पडमभामा । अपरिथय-पत्थिया दुरंतपंतलक्लणा दीणपुण्णचाडदसा सिरिहिरिधिईपरिविज्ञया <sup>।</sup> . अज्ज न भवसि । किन्नं तुमं न याणासि कण्हस्स वामुदेवस्स भागाणि दोवइं देकि इहं इञ्चमाणेभाणं ? तं एयमवि गए प्रबप्पिणाहि णं तुमं दोवई देवि कण्ह्युस वासुदेवस्स अहव ण जुद्धसज्जे निगगच्छाहि । एस णं कण्हे वासुदेवे पंचिह पंडवेहिं सिद्धं अप्पछहे दोवईए देवीए कूवं हन्वमागए। तए णं से दार्रंए सारही कण्हेण वासुदेवेणं एवं दुत्ते समाणे हहतुहे पहिसुणेइ २ अवरकंकं रायहाणि अणुपविसई २ जेणेव पचमनाभे तेणेव उवागच्छइ २ करयछ जाव बद्धावेत्ता एवं वयासी - एस ण सामी । मम विणयपिंडवत्ती इमा अन्ना मस सामिस्स समुहाणित त्तिकट्ड आसुरुत्ते वामपाएणं पायपीढं अवक्रमंइ २ क्वंतगोणं छेहं पणामेइ जाव कूवं हव्वमागए | तए णं से पडमनाभे दारुएणं सारहिणा एवं बुत्ते समाणे आसुरुत्ते विविद्धं भिविद्धं निडार्छ साहट्टु एवं षयासी - न अप्पिणामि णं अहं देवाणुप्पिया । कण्हस्स वासुदेवस्स दोवइं । एस णं अहं सयमेव जुन्झसज्जे निग्गच्छामि तिकट्टु दारुयं सारहिं एवं वयासी - केवलं भी! रायसत्येसु दूर अवन्हों तिकट्ट असकारियं असम्माणिय अवदंरिणं निच्छुभावेद् । तए णं से दारुए सारही परमनाभेणं असकारिग्नं जाव निन्छ्छुढे समाणे जैणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छइ २ करयेछ जाव कण्हें एवं वयासी – एवं खछु अहं सामी ! तुब्र्म वयणेणं जाव निच्छुभावेइ। तए णं से परमनाभे बळवाउयं सद्दावेइ २ एवं .वयासी - खिप्पामेव मो देवाणुप्पिया । आभिसेकं हितथरयणं पडिकेप्पेह । तयाणंतरं च णं छियायरियउवंधसमइविकप्पंगाहि बाव उवर्णेति। द्वए णं से पचमर्नाह सम्रद्ध अभिसेयं दुरूहइ २ ह्यूगय नेणेव कण्हे वामुदेव तेणेव पहारेत्थ गमणाए। तए णं से कण्हे वासुदेवे पउमनार्भ रायाणं एज्जमाण पासूड २ ते पेच पंडवे एवं ह्वयासी 🖛 हं भो दारगा । किन्नं हुन्भे पडमनाभेणं सिंद्ध जुन्झिह्ह रखाहु पिक्ट्व्हिह १ तए ण ते पचपडम्र कण्हं वासुदेव एव वयामी - अम्हे ण सार्मा । जुन्झामा तुक्मे पेच्छह। तए णृ पंचपंडवा सन्नद्ध जाव पहरणा रहे दुरूहंति २ जेणेव परमनाभे राया तेणेव उवागच्छंति २ एवं वयासी - अम्हे वा परम-नाभे वा राय त्तिकट्टु पडमनाभेणं मद्धि संपलग्गा यावि होत्या। तए ण से परमनाभे राया ते पंचपंडवे खिप्पामेव हयमहियपवरविवडिय्वविंधधय-पहारो नाव दिसोदिसि पडिसेहइ । तए णं ते पंचपंडवा पडमनाभेणं रज्ञा हयमहियपवरविवाहिय नान पहिसेहिया समाणा अत्थामा नान अधार-णिज्ञमित्तिकट्टु नेणेव कण्हे वासुदेव तेणेव उवागच्छंति। तए णं से कण्हे वासुदेवे ते पंचपंडवे एवं वयासी - कहण्णं तुन्भे देवाणुप्पिया ! पडमनाभेणं रत्ना सिंद सपलगा ? तए णं ते पचपडवा कण्हं वासुदेवं एवं वयासी – एवं खलु देवाणुष्पिया । अम्हे तुब्भेहि अब्भणुन्नाया समाणा सन्नद्धा० रहे दुरूहामी २ जेणेव पडमनाभे जाव पडिसेहेइ। तए णं से कण्हे वासुदेवे ते पंचपडवे एवं वयासी – जइ णं तुब्से देवाणुर्ष्पया ! एवं वयंता- अम्हे नो पडमनाभे रायत्तिकट्टु पडमनाभेणं सिंद्धं संप्पलग्गता तो ण तुन्भे नो पर्ज्यनाभे ह्यमहियपवर जाव पिंड-सेहित्या। त पेच्छह णं तुरुभे देवाणुष्पिया। अहं नो पउमनाभे राय-त्तिकद्डु परमनाभेणं रन्ना सिद्धं जुज्झामि रहं दुरूहइ २ जेणेव परमनाभे राया तेणेव ज्वागच्छइ २ सेयं गोर्स्स-रहारधवर्छ तर्णसोडियसिंदुवार-कुंदेंदुसन्निगासं निथयस्स वलस्स हरिसजणणं रिजसेन्नविणासकरं पंच-र्जन्नं संखं परामुसइ २ मुहवायपूरियं करेइ। तए णं तस्स परमनाभस्स तेणं संखसद्देण वलतिमाए हए जान पहिसेहिए। तए णं हे कण्हे वासु-देवे घणुं परामुसइ वेढो घणुं पूरेइ २ घणुसई करेड । तए णं तस्स पडमनाभस्स दोचे वळतिभाए तेण धणुसदेण हयमहिय जाव पडिसेहिए।

तफ प से पड़मनामे राया तिभागबळावसेसे अत्थामे अवळे अवीरिए अपुरिसकारपरक्रमे अधारिणकामित्तिकट्टु सिग्धं तुरियं जेणेव अवरकंका तेणेवे उवागच्छइ २ अवरकंकारायहाणि अणुपविसइ २ बाराइं फिर्हेंड २ रोईसक्जे चिट्टइ। तए णं से कण्हे वासुदेवे जेणेव अवरकंका तेणेव उवागच्छइ २ रहं ठावेइ २ रहाओ॰ पचीरुहइ २ वेडिवयसमुग्घाएणं समोहण्णइ एगं महं नरसीहरूवं विडव्वइ २ महया २ सहेण पायदहरियं करेइ। तए णं कण्हेणं वासुदेवेणं महया २ सहेण पायदहरएणं कैएणं समाणेणं अवरकंका रायहाणी संभगग्यागार-गोउराहास्त्रयचरियतोरणपल्हित्थयपवर्भवणसिरिघरा सरसरस्स धराण-यळे सन्निवइया। तए णं से पडमनाभे राया अवरकंकं रायहाणि संभगं जान पासित्ता भीए दोवइं देविं सरणं उनेइ । तए णंसा दोवई देवी पडमनाभं रायं एवं वयासी - किन्नं तुमं देवाणुप्पिया । जाँणसि कण्डस्स वासुदेवस्स ७त्तमपुरिसस्स विष्पिय करेमाणे ? तं एवमवि गए गच्छह ण तुमं देवाणुप्पिया! ण्हाए कयबछिकम्मे उछपडसाडए ओचूळगवत्यनियत्ये अंतेषरपरियाळसंपरिवुढे अग्गाई वराई रयणाई गद्दाय ममं पुरशोकाडं कण्दं वासुदेवं करयछ नाव सरणं उवेहि । पणिवइयवच्छला णं देवाणुप्पिया । उत्तमपुरिसा । तए णं से पडमनाभे दोवईए देवीए एयमहं पहिसुणेइ २ ण्हाए जान सरणं ख्वेइ २ करयळ नाव एवं वयासी – दिहा णं देवाणुप्पियाणं इही जाव परकारे । तं खामेमि णं देवाणुष्पिया । नाव खमंतु वर्णं नाव नाहं मुन्नो २ एवंकरणयाए त्तिकट्टु पंजिळेंडे पायविडए कण्हस्स वासुदेवस्स दोवई देविं साहात्थं डवणेइ । तए णं से कण्हे वासुदेवे पडमनामं एवं वयासी— हं मो पडमनाभा । अपत्थियपदिथया ४ किन्नं तुमं जाणसि मम मिराणि दोवई देविं इह इन्वंमाणमाणे ? तं एवमवि गए नत्थि ते ममाहिंतो इयाणि भंदमतिथ त्तिकटूटु पडमनाभं पडिविसजोइ दोवई देविं गेण्ट्इ र रहं दुरुहेइ २ जेणेव पंच पुंडवा तेणेव उवागच्छह २ पंचण्हं पंडवाणं दोवइं देविं सिहैत्थि उवणेइ । तए णं से कण्हे पचिहें पंडवेहिं सिद्धे अप्पछट्टे छिं रहेिं लक्ष्णसमुदं मञ्झंमञ्झेणं जेणेर्व जंबुद्दीवे २ नेणेक भारहे वासे तेणेव पहारेत्थ ममणाए ।

(430) तेणं कालेणं २ धायइसंडें दीवे पुरित्यमखे भारहे वासे चपा नामं नयरी होत्या । पुण्णभहे चेइए । तत्य णं चंपाए नयरीए कविले नामं वासुदेवे राया होत्या वणाओ । तेणं कालेणं २ मुणिसुञ्वए अरहा चंपाए पुण्णभ्रहे समोसढे। कविले वासुदेवे धम्मं सुणेइ। तए ण से कविछे वासुदेवे मुणिसुन्वयस्स अरहओ, अंतिए धन्मं सुणेमाणे कण्हस्स् वासुरेवस्स संखसहं सुणेइ । तए ण तस्स कविळस्स वासुरेवस्तं इमेयारूवे अन्झिरियए ४ समुप्पिन्नित्था —िर्कि मण्णे धायइसंडे दीवे भारहे वासे दोचे वासुदेवे समुप्पन्ने जस्स णं अयं संखसदे ममं पिन मुह्वायपूरिए वियंभइ <sup>१</sup> कविले वासुदेवा भडौं इ मुणिसुन्वए अरहा कविलं वासुदेवं एवं वयासी –से नूणं कविछा वासुदेवा । समं अंतिए धम्मं निसामेमाणस्स संखसदं आकिण्णिता इमेयारूवे अन्झत्थिए – किं भैने नाव वियंभइ । से नूणं कविला वासुदेवा ! अहे समहे <sup>१</sup> हंता <sup>।</sup> अत्थि । तं नो खलु कविला <sup>।</sup> एवं भूयं वा भव्वं वा भविस्सं वा जन्नं एगखेत्ते एगजुगे एगसमए ण दुवे अरहंता वा चक्कवट्टी वा वछदेवा वा वासुदेवा वा उप्पर्जिसु वा खप्पर्जिति वा खप्पज्जिस्संति वा । एवं खलु वासुदेवा <sup>।</sup> जंबुद्दीवाओ २ भारहाओ वासाओ हत्थिणाउराओ नयराओ पहुस्स रन्नो सुण्हा पंचण्हं पंडवाणं भारिया दोवई देवी तव पडमनाभस्स रस्नो पुन्वसंगइएणं देवेणं अवरकंकं नयरिं साहरिया । तए णं से कण्हे वासुदेवे पचिह पंडवेहिं सिद्धं अप्पछडे छिहं रहेहिं अवरकंकं रायहाणिं दोवईए देवीए कूवं इञ्बमागए। तए णं तस्स कण्हस्स व्यसुदेवस्स परमनाभेणं रन्ना सर्दि संगामं सगामेमाणस्य अयं संखसहे तव सुह्वाया० इहे इव वियंभइ। तए णं से कविछे वासुदेवे मुणिसुन्वयं वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी -गच्छामि णं अहं भंते ! कण्हं वासुदेवं उत्तमपुरिसं मम निरिसपुरिसं पासामि । तए णं मुणिसुव्वए अरहा कविलं वासुर्देवं एवं वयासी - नो 

चिक्केन्द्री वा चक्कवर्ष्ट्टं पासंतिं बल्देवा वा बल्द्देवं पासंति वासुदेवा वा वासुदेवं पासीते । तहिव य णं तुमं कण्हास वासुदेवस्स छवणसमुद्रं मन्झंमन्झेणं वीईवयमाणस्स सेथापीयाई धयगगाई पासिहिसि । तए ण से कविछे वासुदेवे मुणिसुन्वयं वंदइ नमंसइ २ इत्थिखधं द्वरुहइ २ सिग्धं तुरिये जेंगेव वेळांकूळे तेणेव उवागच्छइ २ कण्ह्सस वासुदेवस्स छवणसमुदं मन्झंमन्झेणं वीईवयमाणस्स सेयापीयाई धयग्गाइं पासइ २ एवं वयइ – एस णं मम झरिसपुरिसे उत्तमपुरिसे कण्हे वासुदेवे छवण-संमुदं मन्झंमन्झेणं वीईवयइ त्तिकट्टु पंचयन्नं संखं परामुसद्द र मुह-वायपूरियं, करेह । तए णं से कण्हे वासुदेवे कविलस्स वासुदेवस्स सैंखसहं आयण्णेइ २ पंचयन्नं नाव पूरियं करेइ । तए णं दोवि वासु-देवा संखसइसमायारि करेंति। तए णं से कविछे वासुदेवे जेणेव अवरकंका तेणेव उवागच्छइ २ अवरककं रायहाणि संभग्गतोरणं जाव पासइ २ पडमनामं ए**वं वयासी – किन्नं देवाणु**ष्पिया <sup>।</sup> एसा अवरकंका संमग्ग बाव सन्निवइया ? तए णं से पचमनाभे कविछं वासुदेवं एवं वयासी – एवं खलु सामी । जंबुहीवाओ २ भारहाओ वासाओ इहं इन्वमागम्म कण्हेणं वासुदेवेणं तुन्मे परिभूय अवरकंका जाव सन्निवडिया। तए णं से कविछे वासुदेवे परमनाभस्स अंतिए एयमङ सोचा परम-नाभं एवं वयासी – हं भो पडमनाभा । अपत्थियपरिथया ५ ! किन्नं तुमं जांणसि मम सरिसपुरिसस्स कण्हस्स वासुदेवस्स विप्पियं करेमाणे <sup>१</sup>--आसुरुत्ते जाव पडमनामं दिव्विसयं आणवेइ पडमनामस्स पुत्तं अवर-कंकाए रायहाणीए महया २ रायाभिसेएणं अभिसिंचइ नाव पहिराए।

(131) तए णं से कण्हे वासुदेवे छवणसमुद मञ्झंमन्झेणं वीईवयइ ते पंचपंडवे एवं वयासी - गुच्छह णं तुच्मे देवाणुष्पिया । गगं महानइ उत्तरह जान तान अहं सुर्हियं छवणाहिनइं पासामि । तए णं ते पंच पंडवा कण्हेणं २ एवं बुत्ता समाणा जेणेव गंगा महानदी तेणेव उदा-गच्छंति २ एगडियाएँ नावाए मनगणगवेसणं करेंति २ एगडियाए नावाए गंगं महानइ उसरंति २ अन्नमनं एवं घयंति - पद् णं देवाणुप्पिया!

कण्हे वासुदेवे गंगं महानई वाहाई उत्तरिक्षए उदाई नो पह् उत्तर्दिक्तए त्तिकट्डु एगर्डियांओ णूँमेंति २ कण्हं वासुदेवं गडिवालेमाणा रे चिडंति। र्तए णें से कण्हे वासुदेवे सुद्धियं छवणाहिवइं पासङ् २ जेणेव गगा महानई तेणेव ज्वागच्छूइ २ एगहियाए सन्वओ समंता मरगणगवेसणं करेइ २ एगडियं अपासमाणे एगाए वाहाए रहं सतुरगं ससारहिं गेण्हइ एगाए वाहाए गंगं महानइं वासिटं जोयणाइं अद्धजोयणं च वित्यिणां उत्तरिं पयत्ते यार्वि होत्या । तए णं से कण्हे वासुदेवे गंगाए महा-न्द्रेए वहुमन्झदेसभाएँ संपत्ते समाणे संते तंते परितंते बद्धसेए जाए यावि होत्या । तए णं तस्स कण्हस्स वासुदेवस्स इमेयारुवे अन्झत्थिए-अहो णं पंच पंडवा महावळवगा जेहिं गंगामहानई वावहिं जोयणाई अद्भजोयणं च वित्थिण्णा वाहाहि उत्तिण्णा । इच्छंतिएहिं णं पंचहिं पंडवेहिं परमनामे हयमहिय जाव नो पिडसेहिए। तए णं गंगादेवी कण्हरस वासुदेवरस इमं एयारूव अञ्झित्थयं नाव जाणित्ता थाहं वियरइ। तए णं से कण्हे वासुदेवे शुंदु तंतरं समासासेइ २ गंगं महानदिं वावहिं जाव उत्तरइ २ जेणेव पंचपंडवा तेणेव उवागच्छइ पंच पडवे एवं वयासी-अहो ण तुच्मे देवाणुरिपया । महावलवगा जेहिं णं तुब्मेहिं गंगामहानई वावाई जान उत्तिण्णा । इच्छंतएहिं णं तुन्भेहिं पंडमनाहे जान नो पिंडसेहिए । तए णं ते पंच पंडवा कण्हेणं वासुदेवेणं एवं वुत्ता समाणा कण्हं वासुदेवं एवं वयासी -एवं खलु देवाणुण्पिया! अम्हे तुन्भेहिं विसिज्ज्या समाणा जेणेव गंगा गद्दानई तेणेव उवागच्छामो २ एगहियाए सगगणगवेसणं त चेव जाव णूमेमो तुन्मे पहिवालेमाणा चिहामो । तए णं से कण्हे वासुदेवे वेसि पंचपंडवाणं अंतिए एयमई सोचा निसम्म आसुरुत्ते जाव तिवळियं एवं वयासी – अहो णं जया मए छवणसमुद्दं दुवे जोयणसयसहस्सवित्थिण्णं वीईवइत्ता पउमनाभं हर्यमहियं नाव पडिसेहित्ता अवरकंका संभग्गा दोवई साहत्यि उवणीया तया णं तुन्मेहिं मम माहप्पं न विन्नायं इयाणि जाणिस्सह तिर्कट्टु छोहर्दंडं परामुसइ पंचण्हं पंडवाणं रहे सुर्सूरेइ २ निन्विसए आणवेई रं दश्य णं रहमहणे नामं कोड़े निविद्धे । तए णं से कण्हे वासुद्देक जेणेव सए खंधावारे तेणेव खवागंच्छइ २ सएणं खंधावारेणं साद्धें अभिसमन्नागए याधि होत्या । तए णे से कण्हे वासुद्देवे जेणेव बारवर्ष्ट्र नयरी तेणेव खवागच्छइ २ अणुप्पविसद्द ।

(132) तए णं ते पंचपंडवा जेणेव हत्थिणांडरे तेणेव खवागच्छंति २ जेणेव पंहू राया तेणेव ख्वागच्छंति २ करयळ जाव एवं वयासी -एवं खळु ताओ <sup>।</sup> अम्हे फण्हेणं निव्विसया आणता । तए णं पंदूराया ते पंचपंडवे एवं वयासी – कहण्णं पुत्ता <sup>।</sup> तुब्मे कण्हेणं वासुदेवेणं निव्विसया अनणता ? तए णं ते पंचपंडवा पंडुं रायं एवं वयासी - एवं खलु ताओ । अम्हे अवरकंकाओ पिडानियत्ता लवणसमुद्दं दोन्नि जोयण-सर्यसहस्साइं वीईवइत्थां। तए णं से कण्हे वासुदेवे अम्हे एवं वयइ -गच्छह णं तुब्से देवाणुष्पिया ! गंगै महानइं उत्तरह जाव ताव अहं एवं तहेव जाव चिद्धामो । तए णं से कण्हे वासुदेवे सुद्धियं छवणाहिवई दट्टूण तं चेव गव्यं नवरं कण्हस्स चिंता न बुँज्झइ जाव निव्विसए आणवेइ। तए णं से पंडूराया ते पंचपंडवे एवं बयासी - दुट्ठु णं तुमं पुत्ता ! कयं कण्हस्स वासुदेवस्स विध्ययं करेमाणेहिं । तए णं से पंडूराया कोंति देविं सद्दावेइ २ एवं वयासी - गच्छह णं तुमं देवाणुष्पिया । बारवई कण्हस्स वासुदेवस्स निवेपहि – एवं खलु देवाणुप्पिया <sup>!</sup> तुमे पंचपंडवा निव्विसया आणत्ता। तुमं च णं देवाणुष्पिया । दाहिणहूभरहस्स सामी। तं संदिसंतु णं देवाणुष्पिया ! ते पंचपंडवा कयरं देस वा दिसिं वा गच्छंतु ? तए णं सा कोंती पंहुणा एवं वुत्ता समाणी हत्थिखंधं दुरूहइ जहा हेडा जाव संदिसंतु णं पिरुच्छा । किमागमणपञ्जीयणं । तए णं सा कोंती कण्हं वासुदेवं एवं वयासी - एवं खलु तुमे पुत्ता । पंचपंडवा निव्विसया आणत्ता तुमं च णं दाहिण हुभरहस्स बाब दिसं वा गच्छंतु । तए णं से कण्हे वासुदेवे कोंतिं देविं एवं वयासी - अपूयवयणा णं पिउच्छा! उत्तमपुरिसा वासुदेवा बळदेवा चक्कवट्टी । वं गच्छंतु णं पंचपडवा दाहिणि छवेयाछि तत्य पंडुमहुरं भिवेसंतु मम अदिहसेवगा भवंतु त्तिकट्दु कोंति देविं

सकारेइ सम्मामेइ नाव पहिविसंजोइ । तए णं सा कोंती नाव रंडुस्स एयमंड निवेपइ। तए णं पंदू राया पंच पंडवे सद्दावेद २ एवं वयासी — गच्छह णं तुन्मे पुत्ता! वृद्धिणिष्ठं, वैयाछि। तस्य णं तुन्मे पंड्यमहुरं निवेसेह। तस्य णं ते पंचपंडवा पंडुस्स रन्नो नाव तद्दित पंहिसुणेंति २ सवछवाहणा द्यगया हृत्यिणाउराओ पहिनिक्खमंति २ नेणेव दिक्षिणिहे वेयाछा तेणेव स्वागच्छंति २ पंडुमहुरं नाम नगरं निवेसंति। तत्यवि णं ते विपुळमोगसिमइसमन्नागया यावि होत्या।

॰ (133) तए ण सा टोवई देवी अन्नया कयाइ आवन्नसत्ता जायावि होत्या । तए णं सा दोवई देवी नवण्हं मासाणं नाव सुरूवं दारगं प्याया सुमाछं निन्वर्त्तवारसाहस्स इमं एयारूवं ह्न जम्हा णं अन्हं एस दारए पंचण्हं पंडवाणं पुत्ते दोवईए देवीए अत्तए तं होऊ ण इमस्स दारगस्स नामधेळं पंडुसेणे ति । तए णं तस्स दारगस्स अम्मा-पियरो नामघेट्नं करेंवि पंडुसेणत्ति । वावत्तरिं कळाओ नाव अछंमोग-समत्ये जाए जुवराया <sup>जाव</sup> विहरइ । थेरा समोसढा परिसा निग्गया। पंडवा निगाया घन्मं सोचा एवं वयासी - जं नवरं देवाणुप्पिया ! दोवई देवि आपुच्छामो पंहुसेणं च कुमारं रत्ने ठानेमो तओ पच्छा देवाणु-प्पियाणं अंतिए मुंहे भवित्ता नाव पन्वयामो । अहासुई देवांगुप्पिया । तए णं ते पंचपंडवा जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छंति २ दोवई देविं सद्दार्वेति २ एवं वयासी — एवं खलु देवाणुप्पिए <sup>।</sup> अम्हेहिं येराणं अंतिए घम्मे निसंते नाव पञ्चयामो । तुमं णं देवाणुरिपए । किं करोसि ? तए णं सा दोवई ते पंचपंडवे एवं वयासी - जइ णं तुन्भे देवाणुप्पिया ! संसारमजन्त्रिगा जान पन्त्यह मम के अन्ने आलंदे वा जान मितस्सह ? अहं पि य णं संसारभंजिवना। देवाणुप्पिष्टिं सिद्धं पन्त्रहस्सामि । तए णं ते पंचपंडवा पंडुसेणस्स अभिसेओ जाव राया जाए जाव रज्ञं पसाहेमाणे निहरइ। वए णं ते पंचपंद्रना दोवई यू देनी अंत्रया कयाड पंडुसेणं रायाणं आपुच्छंति । तए णं से पंडुसेणे राया कोडुंवियपुरिसे सहावेह २ एवं वयासी - खिप्पामेव मो ! देवाणुप्पिया । निक्खमणा-

भिमेन जाव उबहवेह पुरिससहस्सवाहिणीओ सिवियाओ उबहवेह जाव पद्मोरुहंति जेणेंव थेरा भगवतो तेणेव उवायक्ळांति जाव आळित्ते णं जाव समणा जाया चोहस्स पुञ्चाई अहिजांति २ बहूणि वासाणि छहहम-दसमहुवाङ्सेहिं मासद्धमासखमणेहिं अप्पाणं आवेमाणा विहरांति।

(134) तए णं सा दोबई देवी सीयाओ पद्मोरुहइ. नाव पञ्चह्या सुन्वयाए अज्ञाए सिस्सिणियत्ताए दल्लयइ एक्कारस् अंगाइं अहिज्जइ बहुणि वासाणि छडडमदस्समदुवालसेहिं नाव विहरइ।

(135) तए णं थेरा भगवंतो अन्नया क्याइ पंडुमहुराओ नमरीओ सहसंबवणाओं उज्जाणाओं पिंडीनेक्समंति २ बहिया जणवयविहारं विहरंति । तेणं कालेणं २ अरहा अरिई नेभी जेणेव सुरहाजणवए तेणेव ज्वागच्छइ २ सुरहांजणवयंसि संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तए ण बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाइन्खइ ४ - एवं खलु देवाणुप्पिया । अरहा अरिद्धनेमी सुरद्वाजणवए नाव विहरह । तए णं ते जुहिहिलपामोक्खा पंच अणगारा बहुजणस्स अंतिए एयमहं सोचा अन्नमन्नं सद्दावेंति २ एवं वयासी - एवं खळु देवाणुप्पिया! अरहा अरिडनेमी पुन्वार्णुपुट्वि नाव विहरइ । तं सेयं खळु अम्हं थेरा आपुच्छिता अरहं अरिङ्गेमि वंद्णाए गमित्तए अन्नमन्नस्स एयमङ् पडिसुर्णेति २ जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव ख्वागच्छंति २ थेरे भगवंते वंदंति नमंसंति २ एवं वयासी - इच्छामो णं तुब्मेहिं अब्मणुन्नाया समाणा अरहं अरिट्डनेमिं जाव गमित्तए । अहासुहं देवाणुप्पिया । तए णं ते जुहिहि छपामोक्सा पंच अणगारा थेरेहि अञ्मणुन्नाया समाणा थेरे मगवंते वंदंति नमंसंति २ थेराणं अंतियाओ पिंडनिक्खमंति मासंमासेणं अणिक्खित्रेणं तवोकम्मेणं गामाणुगामं दूहजामाणा जाव जेणेव इत्थकप्पे तेणेव वनागच्छंति ईत्थ-कप्पस्स बहिया सहसंबवणे उज्जाणे नाव विहरंति । तए णं ते जुहि-हिलक्बा चत्तारि अणुगारा मासक्खमणपारणए पढमाए पोरिसीए सकायं करेंति बीयाएँ एवं नहा गोयमसामी नवरं जुहिडिईं आपुच्छंति जाव अहमाणा बहुजिणसई निसामेंति । एवं खलु देवाणुप्पिया! अरहा

अरिडनेमी बळांतसेळसिंहरे मासिएणं भन्नेणं अपाण्एणं ५ नहिं कत्तीसेहिं अणगारसएहिं सिद्धि कालगए नाव पहीणे। तए णं ते जुिहाडेह-वजा चत्तारि अणगारा बहुअणस्स शंतिए सोचा हर्त्थकप्पाओं पहि-निक्लमंति २ जेणेव सहसंववणे उत्जाणे जेणेव जुहिहिक अणगारे तेणेव उवागच्छंति २ भत्तपाणं पचर्ववंति २ गमणागमणस्स पाडेक्समंति २ एसणमणेसणं आस्रोपित २ भत्तपाण पिंडदसेंति २ एवं वयासी -एवं खलु देवाणुष्पिया जाव कालगए।तं सेयं खलु अन्हं देवाणुष्पिया ! इस पुरुवंगहियं भत्तपाणं परिद्ववेत्ता सेत्तुं अं पन्वयं सणियं २ दुरुहित्तर संलेहणाझूसणाझोसियाणं कालं अणवेक्खंमाणाण विहरित्तए त्तिकट्टु अन्नमनस्स एयमहं पिंडसुणेंति २ तं पुन्वगहियं भत्त्पाण एगते परि-इवेंति २ जेणेव सेर्नुखे पव्वए तेणेव उन्नागच्छंति २ सेर्नुखं पव्वयं सिण्यं २ दुरूहित नान कालं अणवकंखमाणा विहरंति । तए णं ते जुहिहिहुंगमोक्खा पंच अणगारा सामाइयमाइयाई चोइसपुन्बाई अहिब्बंति बहुणि वासाणि दोमासियाए संछेद्दणाए अत्ताणं झोसेत्ता जस्सद्राए कीरइ नगाभावे जान तमहमाराहें ति २ अणते जान केवछवरनाणदंसणे समुप्पन्ने जाव सिद्धा ।

(186) तए णं सा दोवई अज्ञा सुन्वयाणं अज्ञियाणं अंतिए सामाइयमाइयाइ एकारस अंगाइं अहिज्जइ २ बहूणि वासाणि मासियाए संछेहणाए आछोइयपिडकंता कालमासे कालं किचा वंभलोए उववना। तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं दस सागरोवमाइं ठिई पन्नता। तत्य णं दुवर्यस्य वि देवस्य दससागरोवमाइं ठिई पन्नता। से णं मंते! दुवए देवे ताओ नाव महाविदेहे वासे नार्व अंतं काहिइ।

एवं खळु जंवू! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सोळसमस्स नायज्झयणस्स अयमट्टे पञ्चते तिबेसि।

॥ सोलसमं नायन्सयणं समत्त ॥१६॥

## । संत्तरसमं अन्झयणं ॥

(137) जइ णं भंते ! समणेणं० सोइसमस्स नायन्झयणस्स अयु-महे पन्नत्ते सत्तरसमस्स नायज्ज्ञंयणस्स के अहे पन्नत्ते १ एवं खलु जंबू <sup>।</sup> तेण कालेणं २ इत्थिसीसे नामं नयरे होत्था वष्णको । तत्थ एं कणगकेज नामं राया दोत्या वण्णओ । तत्थ णं इत्थिसीसे नयरे बहवे सर्जुत्ता-नावावाणियगा परिवसंति अड्डा <sup>जाव</sup> बहुजणस्स अपरिभूया यावि होत्या! तए णं तेसिं संजुत्तानावाद्वाणियगाण अन्नया कयाइ एगयओ नहा अरह-• नए जान छनणसंमुद्दं अणेगाइं जोयणसयाइं ओगाढा यानि होत्था । तए ण तेसिं ज्ञाव ब्बहूणि उप्पाँयसयाई नहा माकदियदारगाण जान काल्जियवाए य तत्थ संमुच्छिए । तए णं सा नावै। तेणं कालियवाएणं आर्धुणिज-माणी २ सचालिजमाणी २ संखोहिजमाणी २ तत्थेव परिभमइ। तए णं से निज्जामए नहमईए नहर्सुईए नहसन्ने मूढिदसाभाए जाए यावि होत्था न जाणइ कय (देसं वा विदिसं वा पोयवहणे अवहिए त्तिकट्ड ओह्यमणसंकप्पे नाव झियायइ। तए णं ते बह्वे कुच्छिघारा य कण्ण-धारा य गब्भेहंगा य संजुत्तानावावाणियगा य जेणेव से निज्जामए तेणेव उवागच्छंति २ एवं वयासी – किन्नं तुमं देवाणुप्पिया <sup>।</sup> ओहय मणसंकप्पे झियायसि ? तए णं से निज्जामए ते बहवे कुच्छिघारा य ४ एवं वयासी - एवं खळु अहं देवाणुप्पिया ! नहमईए जान अवहिए-त्तिकट्टु तक्षी ओहयमणसंकप्पे । तए णं ते कण्णधारा य ४ तस्स निजामयस्तंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म भीया ४ ण्हाया कयबिलकम्मा करयळ नाव बहूणं इंदाण य खंधाण य नहा मिकाप नाव चवायमाणा २ चिहंति। तए णं से निजामए तओ मुँहुत्तंतरस्स लद्धमईए ३ अमूढ-दिसाभाए जाए यावि होत्या । तए णंसे निज्जासर ते बहवे क्रिच्छि-धारा य ४ एवं वयासी - एवं खलु अहं देवाणुप्पिया ! ठद्धमईए जाव अमूढदिसरभाए जाए । अम्हे ण देवाणुप्पिया । काछियदीवंतेणं संक्रूंढा। एस ण कालियदीवे आले किंद्र । तए ण ते कुच्छियारा य ४ तस्स निजामगस्स अंतिए एचमईं सोचा हड़तुड़ा पयक्खिणाणुकूळेणं वाएणं

जेणेव काल्यिदीवे तेणेव, उवागच्छंति २ पोयवहणं लेवेंति २ एगद्विषीहिं काछियदीवं उत्तरंति । तत्थः णं वहवे हिर्रण्णागरे य सुवण्णागरे य रयणागरे य बहरागरे य बहुने तत्य आसे पासति कि ते ? हरि-रेणुसोणिसुत्तरा आइण्णवेदो । तए ण ते आसाओ वाणियए पासृति तेसि गंघं आघायंति भीया नत्या उन्विग्गा उन्विग्गमणा तस्रो अणेगाड जोयणाई डन्ममंति । ते' णं तत्थ पडरगोयरा पडरवणपाणिया निन्भया निरुविनमा सुद्दंसुर्देणं विद्दरंति । तए णं हे संजुत्तानावावाणियमा अज्ञमनं एवं वयासी - किन्नं अम्हं देवाणुप्पिया! आसेहिं १ इमे ण वहवे हिरण्णांगरा य सुवण्णांगरा य रचणागरा य वयरागरा य । तं सेयं खलु अन्हं हिरण्णस्स य सुवण्यस्स य रयणस्स य वयरस्स य पोयवहण भरित्तए त्तिकट्डु अन्नमन्नस्स एयमद्व पढिसुणेति रहिरण्णरेस य सुवण्णस्स य रयणस्स य वयरस्स य तणस्स य कट्टस्स य अत्रस्य य पाणियस्स य पोयवहणं भरेंति २ दक्खिणाणुकुछेणं वाएणं नेणेव गंभीरपोयपट्टणे तेणेव उवागच्छति २ पोयवहणं छंदेति २ सगडीसागड सज्जेति २ तं हिरण्ण जाव वड्र च एगड्डियाँहि पोयवहणाओ संचारेति २ सगढीसागढं संजोएंति जेणेव हत्थिसीसे नयरे तेणेव चवागच्छंति २ हत्थिसीसयस्स नयरस्स वहिया अग्गुज्जाणे सत्यनिवेसं करेंति २ सगडीसागडं मोएंति २ महत्थं नाव पाहुडं गेण्हंति २ हत्थिसीसं च नयरं अणुप्पविसंति २ जेणेव से कणगकेक वेणेव उवागच्छंति २ जाव उवणेति । तए णं से कणगकेऊ तेसि संजुत्तानाणियगाणं तं महत्यं नाव पटिच्छइ २ ते संजुत्तावाणियगा एवं वयासी - तुन्भे णं देवाणुष्पिया ! गामागर जाव आहिंदह छत्रणसमुद्दं च अभिक्खणं २, पोयबहणेणं ओगाहेह। तं अत्थियाइ त्यं केइ भें किहिंचि अच्छेरए दिद्वपुंठ्वे ! तए णं ते सजुत्ता-वाणियगा कणगकेच एवं वयासी - एव खेळु अम्हे देवाणुप्पिया! इहेव हित्यसीसे नयरे परिवसामी व वेव जाव काल्टियंदीवतेणुं संर्ट्धेंढा। तत्थ णं वहवे हिरण्णीगरा य जाव वहवें तत्य असिं। किं ते १ हरिरेणु जाव अणेगाइ जीयणाई उद्भमंति। तए ण सामी ! अम्हेहि कालियदीवे

ते अत्रसा अच्छेरए दिइपुर्वे । तए र्ण से कणगकें क्र तेसि संजुत्ताणं अंतिए एयमें हें सोचा ते<sup>9</sup> संजुत्तए एवं नयासी – गच्छह णं तुन्थ्रे देवाणुपिया ! भम कोडंवियपुरिसेहिं साह्यं कालियदी ताओं ते आसे आणेह। तुए ण ते सजुत्तावाणियगा कणगकेउं एवं वयासी - एवं सामि त्ति आणाए विंणएणं नयण पांडसुणेंति। तए ण से कणगकेऊ कोडुनियपुरिसे सद्दावेद्द २ एवं वयासी - गच्छह णं तुन्मे देवाणुप्पिया । संजुत्तएहिं नानानाणियएहिं सद्धि कालियदीनाओं मम आमें आणेह । तेनि पिंडिसुणेंति। तए णं ते कोडुंविया सगडीसागड सर्जेंति २ तत्थ ग्रां वहूणं वीणाण यु वहकीण य भामरीण य कच्छभीण य भभाण य छठभामरीण य विचित्तवीणाण य अन्नेसिं च वहूणं सीयंधिर्यपाउम्माणं दव्वाणं सगडी-सागर्ड भरेंति २ वहूणं किण्हाण य नाव सुिक्काण य कट्टकम्माण य ४ गथिमाण य ४ जाव सेंघाइमाण य अन्नेसि च वहूणं चक्तिःदियपाउग्गाणं दन्वाणं सगढीसागढं अरेंति २ वहूणं कोट्टपुडाण य केयद्दपुडाण य नाव अज्ञेसि च बहुणं घाणिदियपाउग्गाणं दृग्वाणं सगडीसागड भरेति २ बहुस्स संहरत य गुल्सस य सक्कराए य मच्छंडियाए य पुष्फुत्तरपन्तमुत्तर० अन्नेसि च जिन्मिदियपाउग्गाणं द्व्वाणं सगडीसागड भरेंति २ अन्नेसि च वहूणं कोयवाण य कंबछाण य पावाराण य तवतयाण य सछयाण य मसूराण य सिलावट्टाण य नाव हंसगठभाण य अन्नेसिं च फासिंदिय-पाउग्गाणं दन्त्राण सगडीक्षागढं भरॅति २ सगडीसागढ जोयंति २ जेणेव गंभीरए पोयद्वाणे तेणेव उवागच्छंति सगडीसागडं मोयंति २ पोयवहण सर्जोति २ तेसि उक्तिष्ठाणं सद्दफारेसरसरूवगंधाणं कष्टस्स य तणस्स य पाणियस्स य तदुलाण य समियम्ब य गोरसस्स य जाव अन्नेसि च वहूण पोयवहणपाउग्गाणं पोयवहणं भरेंति २ दक्तितणाणुकूछेण वाएणं जेणेव कालियदीवे तेणेव उवागच्छीत २ पोयवहणं लवेति २ ताई उकिहाई सहफरिसर्स्क्लगंधाइं एगडियाहिं कालियदीवं उत्तारिति २ जिंह जिंहिं चण ते आसा आसंगीते वा सर्यति वा चिहंति वा तुर्यहीत वा तहिं तहिं च ण ते कोहुंत्रियपुरिसा ताओ वीणाओ य नाव चित्तवीणाओ य

अञ्चाणि बहूणि सीयंदियपाउग्गाणि य दर्वाणि संमुदीरेमाणा द्वेंति तेसिं च परिपेरतेणं पासे ठतेंति निचला निर्फता तुसिणीया चिहंति । जत्य जत्थ ते आसा आसयित वा जाव तुंयद्वृति वा तत्य तत्य णं ते कोडुविया नहूणि किण्हाणि य कहकम्माणि य जान सघाइमाणि य अञ्चाणि य बहूणि चिक्क्षिदियपाउग्गाणि य दुव्वाणि ठवेति तेसि परि-पेरंतेणं पासए ठेवेंति, २ निचला निष्फंदा तुसिणीया चिद्वंति। जत्य जत्य ते आसा आसर्यति तत्य तत्य ते णं तेसि वद्दूणं, कोहपुडाण य अन्नोसि च घाणिदियपालग्गाणं दन्वाणं पुंजे य नियरे य करेंति २ तेसि परिपेरंते तत्य तत्य चिट्ठति । जत्य जत्य णं ते आसा आसयंति ४ दृत्य तत्य गुरुस्स नाव अन्नेसि च वहूर्ण जिन्भिदियपाउग्गार्ग द्व्वाणं पुंजे य नियरे य करेंति २ वियरए खणंति २ गुरुपाणगस्स खंडपाणगस्स पौरपाणगस्स अन्नेसि च बहूणं पाणगाणं वियरए भरेंति २ तेसि परि-पेरंतेणं पासए ठवेंति नाव चिहंति। जिहं जिहं च णं ते आसा तिहं तिहं च ते वहवे कोयवया <sup>जाव</sup> सिलावट्टया अन्नाणि य फासिदियपाउगाई अत्थुयपचत्थुयाइं ठवेंति २ तेसिं परिपेरंतेणं जाव चिद्वंति । तए णं ते आसा जेणेव ते उक्षिद्वा सद्दफरिसरसरूवगंघा तेणेव उवागच्छंति। तत्य णं अत्थेगइया आसा अपुन्ना णं इमे सहफरिसरसरूवगंधा तिकट्डु वेसु उक्किट्ठेसु सइफरिसरसहत्वगंधेसु अमुच्छिया ४ तेसिं चिक्कहाणं सद जाव गंधाणं दूरंदूरेण अवक्षमंति र ते णं तत्थ पचरगोर्थरा पडरतणपाणिया निब्भया निरुव्विग्गा सुहंसुहेणं विहरंति। एवामेव समणाउसो <sup>।</sup> जो अन्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा सहफरिस जाव नो सज्जइ से णं इहलोए चेव वहूणं समणाणं ४ न्सचाणिको नाव वीईवइस्सइ।

(188) तत्थ ण अत्थेगइया आसा जेणेव जिक्केट्टा सदफरिस-रसक्तवगंधा तेणेव ज्वागच्छंति २ तेसु जिक्केट्टेसु सहेसु ५ मुच्छिया जाव अज्झोववन्ना आसेविजं पयत्ता गावि होत्था। तए णं ते आस्प्र ते जिक्केट्टे सहे ५ आसेवमाणा तेहिं वहृहिं कुडेहिं य पासेहि य गुरुएसु य पाएसु य वन्झंति। तए णं ते कोडुंविया ते आसे गिण्हंति २ एगटियाहिं पोयवस्णे संचरिति २ तणस्य य कहस्स य ग्राव भरेति । तए णं ते संजत्ता दक्तिलणाणुकूळेणं वौषणं जेणेव गंभीरए पोयपंट्टणे तेणेव उवा-गच्छंति र पोयनहणं छंबेति २ ते आसे उत्ताराति २ जेप्रोव हात्यसीसे नयरे जेणेन फणगकेऊ राया तेणेन जनागच्छति २ करयल जान वद्धा-वृति ते आर्से उवर्णेति । तए णं से कणगकेऊ तेसिं संजुन्नावाणियगाणं उस्तुकं वियरइ २ सकारेइ संमाणेइ २ पिडविसत्नेइ। तए णं से कणग-कें को ढुं वियपुरिसे सदावेद र सकारेद संमाणेद र पिंडिवसज्जेद । तए एं से कणगके उत्था आसमहए सहावेइ २ एवं वयासी - तुरुमे णं देवाणुष्प्रिया•! मम आसे विणएह । तए णं ते आसमदगा तहत्ति पिंडसुणेति २ ते आसे बहूहिं मुहबंधीहै य कण्णवंधीह य नासावंधीह य नालवंधेहि य खुरवंधेहि य कडगवंधेहि य खलिणवंधेहि य अहिलांग-वंधेहि य पडियाणेहि य अंकणाहि' यं विक्तप्पहारेहि य छयप्पहारेहि य कसप्पहारेहि य छिवप्पहारेहि य विणयंति कणगकेउस्स रन्नो उवणेति। तए णं से कणगकेऊ ते आसमदए सम्बोरेड २ पडिविसक्केड । तए णं ते आसा वहूहिं सुहबंधेहि य नान छिवांपहारेहि य वहूणि सारीरमाणसाइं दुक्लाइ पार्वेति । एवामेव समणाउसो <sup>।</sup> जो अम्ह निंग्गंथो वा निग्गंथी वा पन्वइए समाणे इहेसु सहफरिसरसरूवगंधेसु सब्बइ रज्बइ गिन्झइ मुन्सइ अन्होववज्जइ से णं इहलोए चेव वहूणं समणाणं वहूणं समणीणं बाव सावियाणं हीलिंगिक्के नाव अणुपरियैट्टइ ।

(गाहा):- कळिरिभियमहुरतंतीतळताळवंसकर्जंहाभिरामेष्ठ । सहेसु रक्षमाणा रमंति सोइंदियवसट्टा ॥१॥ सोइंदियदुइंतत्तणस्स अह एत्तिओ हवइ दोसो । दीविगरुयमसहंतो बहवंधं तित्तिरो पत्तो ॥२॥ थणजहण-वयणकरचरणनयणगाव्वयाविळासियगएसु । रूवेसु॰ रक्षमाणा रमंति चिल्लिदियवसट्टा ॥३॥ चिल्लिदियदुइंतत्तणस्स अह एत्तिओ हवइ दोसो । जं जळणंमि जळंते पडइ पयंगो अबुद्धीओ ॥४॥ अगरुवर-पवरधूवणर्जंडयमळाणुळेवणविद्दीसुं। गंधेसु रक्षमाणा रमंति घाणिदिय-वसट्टा॥५॥ घालिदियदुइंतत्तणस्स अह एत्तिओ हवइ दोसो। जं ओसहि-

गंधेणं विलाओं निद्धावई उरगेरे ॥६॥ वित्तकडुर्यं कसायं अविर महुरं वहुखक्कपेक्करेक्सेसु। आसामांमि च गिद्धा रमति जिन्मिर्दयवसहा ॥७॥ जिन्मिदियदुईतत्तणस्स अइ एत्तिओ हंवइ दोसो । ई गललगुक्सित्तो फ़रइ यज़ीवरेडिंओ मच्छो ॥८॥ उडमयमाणसुद्देहि य सिवमविद्दयय-मणनिच्बुइक्ग्रेहिं । फासेसु रज्जमाणा रमंति फासिदियवसट्टा ॥९॥ फासिंदियदु इंतत्तगस्स अह एतिओ हवइ टोसो । जं खणइ मत्थयं क्वंजरस्स छोहकुर्सो तिक्लो ॥१०॥ कलग्निभयमहुरतंतीतलतालवंस-कउहाभिरामेसु । सदेसु जे न गिद्वा वसट्टमरणं न<sup>े</sup>ते मरए ॥११॥ थणजहणदयणकरचरणनयणगविवयविल्यासियगईसु । रूपेसु जो न रत्ता वसहमरणं न ते मरए ॥१२ शै। अगरुवरपवरघूवण्डउयमङ्खाणुहेवण-विहीसु। गधेसु के न गिद्धा वसट्टमरणं न वे मरए ॥१३॥ तित्तकहुय कसायं महुरंववहुखळपेळळेञ्झे छु। 'आसायंमि न गिद्धा वसट्टमरणं न ते मरए ॥१४॥ उडभयमाणसुहेसु य सविभव्दहिययमणनिव्दुइकरेसु । फासेसु जे न गिद्धा वसट्टमरणं न ने मरए ॥१५॥ सदेसु य भद्दय-पानएसु सोयविसयं चनागएसु । तुट्टेण व रुट्टेण व समणेण सया न होयन्वं ॥१६॥ रूवेसु च भइयपावएसु चक्खुविसयं उवगएसु । तुट्टेण व रुद्देण व समणेण सया न होयन्व ॥१७॥ गंधेसु य भर्रयपावएसु घाणिवसयमुवगएसु । छुट्टेण व रुट्टेण व समणेण सया न होयन्त्रं ॥१८॥ रसेसु य भइयपावएसु जिब्मविसयमुवगएसु । तुट्टेण व रुट्टेण व समणेण सया न होयव्वं ॥१९॥ फासेसु य मदयपावएसु काय-विसयमुवगण्सु । बुट्टेण व रुट्टेण व समणेण सया न होयञ्वं ॥२०॥ एवं खळु जंवू । समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण

" सत्तरसर्मं नायज्ञ्ञयणं समर्च ॥१७॥

सत्तरसमस्स नायन्सयणस्स अयमहे पन्नते त्तिवेमि ।

## ॥ अडारसमं अन्सयणं ॥•

(139) जइ णं भंते । समणेणं० तत्तरसमस्स अयमहे पन्नत्ते। अहारसमस्स के अहे पन्नते १ एवं अ़लु जंधू ! तेणं कालेणं २ राय-गिहे नामं नृयरे होत्या वण्णओ । तत्य णं धणे नामं सत्थवाहे होत्या भहा भारिया । तस्स णं घणस्स सत्थवाहस्स पुत्ता भहाए अत्तया पंच सत्यवाहदारगा होत्या तंजहा – धणे धणपाले धणदेवे धणगोवे धण-रिक्खए। तस्स णं घणस्स सञ्यवाहस्स ध्या भहाए अत्तया पंचण्हं पुत्ताण अंगुमगजाइया सुंसुमा नामं दारिया होत्था सूमालपाणिपाया। तस्स णं घणस्स सत्युवाहस्स चिछाए नाम दासचेडे होतथा अहीणपंचिदियसरीरे मंसोवचिए वालकी लावणक्रसले यावि होत्था । तए णं से दासचेडे सुंसुमाए दारियाए वालग्गाहेँ जाए यावि होत्था सुंसुमं दारियं कडीए गिण्हेंइ २ वहूहिं दारएहि य दारियाहि य डिंमएहिं य डिंभियाहि य कुमारएहि य कुमारियाहि य साद्धें अभिरममाणे २ विहरइ। तए णंसे चिलाए दासचेडे तेसि वहूण दारयाण य ६ अप्पेगइयाणं खुछए अवहरइ एवं वट्टए आंडोलियाओ तिंदूसए पोर्तुंडए सींडोहए। अप्पेगहयाण आभरणमहा-लंकारं अवहरइ अप्पेगइए आउसइ एवं अवहसइ निच्छोडेइ निच्मच्छेइ तज्जेइ अप्पेगइए ताळेइ। नए णं ते वहवे दारगा य ६ रोयमाणा य ५ साणं साण अम्मापिऊण निवेदेंति । तए णं तेसि वहूणं दारगाण य ६ अम्मापियरो जेणेव धणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छंति २ धणं २ बहूहि खिज्जणियाहि य रंटणाहि य उपालभैणाहि य खिज्जमाणा य रंटमाणा य चवालंभमाणा य धणस्स २ एयमहं निवेरेंति। तए णं से घणे २ चिलायं दासचेढं एयमट्टं भुज्जो भुज्जो निवारेइ नो चेव णं चिलाए दासचेढे उव-रमइ। तए णं से चिलाए दासुचेडे तेसिं वहूणं दारगाण य ६ अप्पे-गइयाणं खुझए अवहरइ जान तालेइ। तए णं ते बहवे दारगा य ६ रोय-माणा य जाव क्षम्मापिकण् तिवेदेंति । तए णं ते आसुरुत्ता ५ जेणेव धणे २ (तेणेव उवागच्छात) २ वृह्हिं खिज्जणाहि जाव एयमछं निवेदेंति । तए णं से धणे २ बहूण दारगाणं ६ अम्मापिऊणं अंतिए एयमहं सोचा आसुरुत्ते चिकायं दासचेडं उद्मावयाहिं आडसणाहि आउसह श्टूनंसइ निटिमक्टंड निच्छोडेड वजेड उचावयाहिं वार्डणाहिं वार्टेड साओ गिहाओ निच्छमंड।

(140) तए णं भी चिलाए दासचेडे साओ गिहाओ निच्छूटे समाणे रायमिहे नयरे सिंघाडग जाव पहेसु देवकुलेसु य सभासु य पवासु य जूयखळएसु य वेसाघरएसु य पाणघरएसु य सुद्दंसुहेणं परिवर्ट्टूंड । तए णं से चिछाए दासचेहे अंणोहिट्टिए अणिवारिए सच्छंदमई सहरप्पयारी मजाप्पसंगी चोर्जप्पसंगी ज्रुयपसंगी वेसप्पसंगी परदारप्पसगी जाए यावि होत्या। तए ण न्रायगिहस्स नयरस्त अदूरसामते दाहिणपुराधिमे दिसीभाए सीइगुहा नामं चोर-पहीं होत्या विसमगिरिकडगकोर्ल्यसन्निविद्वा वंसीकलंकपागारपरि-क्लिता छिन्नसेछविसमप्पर्वायफरिहोवगूढा एगद्रुवारा अणेगखंडी विदितजणनिग्गमप्पवेसा अन्भितरपाणिया सुदुस्भजलपेरंता सुवहुस्सि कूवियवर्लस्स आगयस्स दुप्पहसा यावि होत्या । तत्य णं सीहगुहाए . चोरपह्रीए विजए नामं चोरसेणावई परिवसइ अहम्मिए जाव अहम्म-केऊ समुद्दिए बहुनगरनिग्गयजसे सूरे २ दढणहारी साहसिए सहवेही। से णं तत्थ सीहगुहाए चारपङ्घीए पंचण्हं चारसवाणं आहेवसं जाव विहरइ। तए णं से विजए तक्करे सेणीवई वहुणं चोराण य पारदारियाण य गंठिमेयगाण य संधिच्छेयगाण य खत्तखणगाण य रायावगारीण य अणधारगाण य वालघायगाण य वीसंभघायगाण य ज्यकाराण य खंडरक्खाण य अन्नेसिं च वहूणं छिन्नभिन्नवाहिराहयाणं र्कुडगे यावि होत्या । तए णं से विजए चेरिसेकावई रायगिहस्स दाहिणपुरियमं जणवयं वहूहिं गौमघाएहि य नगरघाएहि य गोगहणेहि य वंदिगाहणेहि य पंथकुट्टणेहि य खत्तरतणणेहि य उवीलेमाणे २ विदंसेमाणे २ निर्त्थीणं निद्धणं करेमाणे विहरइ । तए णं से चिलाए असचेडए राय-गिहे बहुहिं अत्याभिसंकीहि य चोजाभिसंकीहि य दाराभिसंकीहि य धणएहि य जूयकरेहि य परव्भवीमाणे २ रायगिहाओ नगराओ

निग्राट्यह २ जेणेव सीहगुई। चोरपड़ी तेणेब उवागच्छा २ विजयं चोरसेणार्वेइ उवसपज्जित्ताण विहरड । तए ण मे चिलाए टासचेट्रे विजयस्य चोरसेणावडस्स अगो अमिलहिम्माहे जाए यावि होत्या। जाहे वि यु ण से विजए चोरमेणावई गामघायं वा जाव पयुक्तेहिं वा काड वचड ताहे वि य ण से चिलाए टासचेडे सुवहुपि' कृवियवल हय-महिय जाव पडिसेहेड २ पुणरावि छद्वहे कयकते अणहममागो सीह-गुहं चोरपाई इन्वमागच्छः । तए णं से विजए चोरसेणावई चिलाय तंकरं वहूओ चोरविजाओ य चोरमते य चोरमायाओ य चोरिनगडीओ य सिक्खुवेइ। तए णं से विजए चोरसेणावई अन्नया कयाइ फाल-धम्मुणा संजुत्ते यावि होत्था । तए ण ताइ पचचोरसयाइ विजयस्स चोरसेणावइस्स महया २ इड्डीसकारसमुदएणं नीहरणं करेंति २ वहूर लोइयाइं मयकिचाइं करेंति २ जाव विगयसोया जाया यावि होत्या। तए णं ताई पंचचोरसयाई अन्नमन्नं सहावेंति २ एवं वयासी - एवं रालु अम्हं देवाणुप्पिया <sup>।</sup> विजए चोरसेणावई कालधम्मुणा संजुत्ते । अयं च ण चिळाए तक्करे विजएणं चोरसेणावद्दणा वहूओं चोरविजाओ य जाव सिक्ताविए । तं सेयं खलु अम्हं देवाणुष्पिया <sup>।</sup> चिलायं तकःरं सीह्गुहाए चोरपहीए चोरसेणावइत्ताए अभिसिचित्तए त्तिकट्टु अन्नमन्नस्स एयमहं पिंडसुणेंति २ चिलायं सीह्गुहाए चोरपहीए चोरसेणावइत्ताए अभि-सिंचंति । तए णं से चिलाए चोरसेणावई जाए अहम्भिए जाव विहरइ। तए णं से चिछाए चोरसेणावई चोरनायगे जाव कुडंगे यावि होत्या। से णं तत्थं सीहगुहाए चोरपहीए पंचण्हं चोरसयाण य एव जहा विजओ तहेव सन्वं जाव रायगिहरस नयग्रस्स दाहिणपुरत्थिमिहं जणवयं जाव नित्याणं निद्धणं करेमाणे विहरइ।

(141) तए णं से चिलाए चोरसेणावई अन्नया कयाइ विपुलं असणं ४ द्वक्खडावेइ २ ते पंच चोरसए आमतेइ तओ पच्छा ण्हाए कयविकम्मे भोयणमेंडवंसि तेहिं पंचहिं चोरसएहिं सीदिं विपुल असणं ४ सुरं च-बाव पसन्न च आसाएमाणे ४ विहरइ जिभियभुतुत्तरागए ते पंच चोरसए विपुंछेणं धूवपुर्फगंधमहार्छकारेणं सकारेइ सम्माणह २ एवं वयासी - एवं खळु देवाणुप्पिया ! रायगिहे नयरे धणे नामं सत्यवाहे अहुे । तस्स ण धूया भद्राए असया, पंचण्ह पुत्ताणं अणुमग्गजाइया सुर्सुमा नामं दारिया होत्था अहीणा जान सुरूवा । तं गुँदछामो णं देवाणिपया <sup>।</sup> श्वणरस सत्थवाहरस गिहं विद्धपामो । तुन्म विपुछे धण-कणगं नाव सिळप्पवाळे मम सुसुमा दारिया । तए ण ते पच चोरसया चिलायस्स पहिसुणेति । तए ण से चिलाए न्चोरसेणावई तेहिं पंचहिं चोरसएहिं सद्धि अल्लचम्मं दुरूहइ २ पचीवरण्हकालसमयांसि पंचहिं चोरसपहि सर्खि सन्नद्ध नाव गहियाजहपहरणा माइयगोमुहिफलएहिँ निकिर्हाहिं असिल्हीहिं अंसर्गएहि तोणेहिं सज्जीवेहिं घणाहिं समुक्तिकत्तेहिं सरेहिं समुझीलियाहिं दीहाहिं ओसारियाहिं उरुपंटियाहि छिप्प-तूरेहिं वज्जमाणेहिं महया २ उकिर्टसाँहनाय जाव समुद्रवभूयं पिव करेमाणां सीहगुहाओ चोरपङ्घीओ पिडिनिक्खर्मित २ जेणेव रायगिहे नयरे तेणेव ज्वागच्छति २ रायगिहरस अदूरसामंते एगं महं गेहणं अणुप्पविसंति २ दिवसं खवेमाणा चिद्वंति । तए णं से चिछाए चोर-सेणावई अद्धरत्तकालसमयंसि निसंतपिंडनिसंतंसि पचिंह चोरसएहिं सर्षि माइयगोसुहिएहि फलएहिं नाव मूह्याहिं उरुघंटियाहि जेणेव रायगिहे नयरे पुरिक्थमिले दुवारे तेणेव उवागच्छइ उदगवर्ध्य परामुसइ आयंवे चोक्खे परमसुइभूए ताल्लर्भघाडणिविक्न आवाहेइ २ रायगिहस्स दुनारकवाडे उदएणं अच्छोडेइ २ कवाडं विहाडेइ २ रायगिह अणु-प्पविसइ २ महया २ सद्देणं चम्घोसेमाणे २ एवं वयासी -एवं खल्ड अहं देवाणुप्पिया <sup>।</sup> चिलाए नामं चोरसेणाऋ पंचिंह चोरसएहिं सद्धि सीह-गुहाओ चोरपूक्तीओ इहं हन्वमागए धणस्स सुत्थवाहस्स गिहुं घाडकामे । तं "जे णं नर्वियाए माख्याए दुई पावकामे से णं निगच्छच त्रिकट्टु जेणेव घणस्स सत्थवाहस्स गिहे तेणेव उवागच्छइ २ घणस्स गिहं विहाडेइ। वए णं से धणे चिलाएणं चोरसेणावइणा पुंचहिं चोरसुएहिं सिद्धं गिहं घाइजमाणं पासइ २ मीए तत्थे ४ पंचहिं पुत्तेहिं सद्धि एनंतं अवक्षमइ । तप् से चिळाए चौरसेणावई धणस्स सत्यवाहरस गिद्धं घाएइ २ सुबहुं धणकणगं बाव सावएक सुसुमं च दारियं गेण्टह २ रायगिहाओ पिंडिनिक्समङ् रे जेणेव सीहराहा तेणेव पहारेत्थ गमणाए।

(142) तए णं से धणे सत्यवाहे जेणेन सए गिहे तेणेन उवा-गच्छइ २ सुबहुं धणकणगं सुसुमं च दारिय अवद्यारियं जाणित्ता महत्य ३ पाहुड गहाय जेणेव नगरगुत्तिया तेणेव उवागच्छइ २ तं महत्थं पाहुढं उन्णेह २ एवं नयासी - एनं खलु देवाणुप्पिया ! चिलाए चोरसेणानई सीहगुहाओ चोरपल्लीओ इहं हन्वमागम्म पंचहिं चोरसएहिं सद्धिं मम गिहं चाएता सुबहुं धणकणगं सुंसुमं च दारियं गहाय जाव पहिगए। तं इच्छामि णं देवाणुष्पिया । सुंसुमाएँ दारियाए कूवं गमित्तए । तुन्मं णं देवाणुप्पिया! से विपुळे घणकणगे ममं सुंसुमा दारिया । तए णं ते नगर-गुत्तिया धणस्स एयमङ्घ पढिसुणेंति रै सन्नद्ध जाव गहियाउद्दपद्रणा मह्या -२ उक्किट्ट नाव समुद्दरवभूयं पिव करेमाणा रायगिहाओ निग्गच्छंति २ जेणेव चिछाए चारे तेणेव उवागच्छति २ चिछाएणं चारसेणावइणा सर्दि संपलग्गा यावि होत्था । तए णं ते नगरगुत्तिया चिलायं चोरसेणावइ ह्यमहिय जाव पिंडसेहेंर्ति । तए ण ते पंचचोरसया नगरगुत्तिएहिं ह्यमहिय जाव पिंडसेहिया समाणा तं विपुछ धणकणग विच्छडुमाणा य विष्यक्रियमाणा य सव्वओ समंता विष्पछाइत्था । तए णं ते नगर-गुत्तिया तं विपुछं घणकणगं गेण्हंति २ जेणेव रायगिहे तेणेव उवा-गच्छंति। तए णं से चिलाए तं चोरसेन्न वेहिं नगरगुन्तिएहिं हयमहिय० पबरभीए नाव तत्थे सुंसुमं दारियं गहाय एगं महं आगामियं दीहमद्धं अडावें अणुष्पविद्वे। तए ण घणे सत्थवाहे सुंसुमं दारिय चिळाएणं अडवी-मुद्दं अवर्धीरमाणि पासित्ताण् पंचिं पुत्तेहिं सिद्धं अप्पछिहे सम्बद्धवद्ध० चिळायस्य पयमग्गविहिं अणुगच्छमाणे अभिगज्जंते हकारेमाणे पुकारे-माणे अभिद्रज्ञेमाणे अभिर्दासमाणे पिट्टको अणुगच्छइ । तए ण से चिलाए तं घणं सत्यवाहं पंचिहं पुत्तेहिं सार्द्धे अप्पल्टहं सन्नद्भवद्धं समणुगच्छमाणं पासइ २ अत्थामे ४ बाहे नो संचाएइ सुंसुम दारियं निन्वाहित्तए ताहे संते तंते परितते नीखर्णलगवलं असि परामुसद र मुंसुमाए दारियाए उत्तमंगं छिंदइ २ तं गहाय तं आंगामियं अडिवि अणुप्पविष्ट । दए णं से दिलाए तीसे अगामियाए अडवीए तण्हाए छहाए अभिभूए समाणे पर्देहहदिसाभाए सीहगुहं चोरपाई असंपत्ते अंतरा चेद कारुगए। एवामेव समणावसो! जाव पव्वइए समाणे इमस्स ओराछियसरीरस्स नंतासवस्स <sup>जाव</sup> विद्धंसणधम्मस्स वण्णहेरं वा <sup>जाव</sup> आहार आहारेइ से णं इहलोए चेव वहूणं समणाणं ४ हीलिंगन्ने जाव अणुपरियद्विस्सइ जहा न से चिलाए तक्करें। तए णं से घणे सत्यवाहे पंचिंह पुत्तीह अप्पछहे चिछायं तीसे अगामियाए सन्वओ समंता परिघाडे-माणे २ संते तंते परितते नों संचाएइ चिलायं चोरसेणावई साहित्य गिण्हित्तए। से णं तओ पडिनियत्तइ २ जेणेव सा सुंसुमा वालिया चिछाएणं जीवियाओ वर्वरोविया तेणेव उवागच्छड २ सुंसुमं दारियं चिलाएणं जीवियाओ ववरोवियं पासइ २ परसुधियत्तेव्व चंपगपायवे०। तए णं से धणे सत्यवाहे अप्पछड़े आसत्ये कृवमाणे कंदमाणे विख्वमाणे मह्या २ सद्देण कुहुकुहुस्सं परुन्ने सुनिरकार्छं वाहप्पमोक्सं करेइ। तए णं से घणे सत्थवाहे पंचिह पुत्तेहिं अप्पछहे चिलायं तीसे आगामियाए सन्वओ समंता परिघाडेमाणे तण्हाए छुहाए य परंटभंते समाणे वीसे आगामियाए अडवीए सन्वओ समंता उदगस्स मगगणगवेसणं करेइ २ संते तंते परितते निन्विणो समाणे वीसे आगामियाए उद्गा अणासाएमाणे जेणेव सुंसुमा जीवियाओ ववरोविया वेणेव उवागच्छइ २ जेहं पुत्तं धणे सद्दावेइ २ एवं वयासी - एवं खळु पुत्ता । सुंसुमाए दारियाए अद्वार चिलायं तक्षरं सन्त्रओ समंता मरिध।हेमाणा तण्हार छुहार य क्षभिभूया समाणा ६मीसे आगामियाए अड़वीए उदगस्त मुग्गणगवेसणं करेमाणा नो चेव णं उदगं आसादेमो । तए णं उदगं अणासाएमाणा नो संचाएमो रायगिहं संपावित्तए । वंण्णं हुद्मे ममं देवाणुपिया! जीवियाओ ववरोवेह मम मंसं च सोणियं च आहारेह देणं आहारेणं अवर्थंद्वा समाणा तओ पच्छा इमं आगासियं अडविं नित्यरिहिह

रायुद्रीहं च संपाविहंह मित्तनाइ० अभिसमागच्छिद्दह अत्यस्म य धम्मस्स य पुण्णस्स य भाभागी भविस्सह । तए ण से जेट्टे पुत्ते घणेणुं सत्थवाहेणं एवं बुत्ते समाणे धणं र एवं वयासी-तुन्भे ण ताओ । अन्हं पिया गुरुज्ञणयदेवयभूया ठीवका पइष्ट्रवका संरक्तामा संगोवगा। त कहण्णं अम्हे ताओ । दुन्मे जीवियाओ ववरोवेमो तुन्धं ण मंस च सोणियं च आहारेमो ? तं तुन्भे णं ताओ ! ममं जीवियाओ ववरोवेह मंसं च सोणियं च आहारेह आगामियं अडार्वे नित्येरहह त चेव छन्त्र भेणइ जान अत्यरस जान आभागी भविस्सह। तए णं घण सत्यवाहं टोचे पुत्ते एवं बयाही - मा णं वाओ । अम्हे जेहं भायरं गुरुदेवय जीवियाओ धवरोवेमो । तुरुभे णं ताओ । ममं जीवियाओ ववरोवेह जाव आभागी भविस्सह एव जाव पचमे पुत्ते । तए णं से धणे सत्थवाहे पचपुत्ताणं हिय-इच्छियं जाणिता ते पचपुत्ते एवं वयासी – मा णं अम्हे पुत्ता ! एगमवि जीवियाओ वशरोवेमो । एस ण सुंसुमाए वारियाए सरीरे निप्पाणे नाव जीवविष्पजढे । तं सेयं खळु पुत्ता ! अम्हं सुंसुमाए दारियाए मंसं च सोणिय च आहारेत्तए । तए णं अम्हे तेण आहारेण अवर्थद्धा समाणा रायगिह संपाउणिस्सामो । तए णं ते पंचपुत्ता धणेणं सत्थवाहेणं एवं वुत्ता समाणा एयमहं पडिसुणेंति । तए णं वर्णे सत्थवाहे पंचिंह पुत्तेहिं सिद्धें अराणि करेइ २ सरग करेइ २ सरएणं अरणि महेड २ आर्गि पाडेइ २ आर्गि संघुर्क्षेत्रेइ २ दारुयाई पिक्खवइ २ अर्गिग पज्जालेइ २ सुंसुमाए दारियाए मसं च सोणियं च आहारेइ। तेण आहारेण अवर्थद्धा समाणा रायगिहं नयरं सपत्ता मित्तनाइनियग० अभिसमन्नागया तस्त य विउलस्य धणकणगर्यण जाव आभागी जाया। वए णं से घणे सत्यवाहे सुंसुमाए दारियाए वहूई छोइयाई मयिकचाइ जाव विगयसीए जाए यावि होत्या।

(143) तेणं कालेणं २ समणे भगवं महावीरे गुणसिलए चेइए समोसिट । तएणं धणे सत्यवाहे सपुत्ते धम्मं सोचा पन्वडए एकारसगवी मासियाए सलेटणाए सोहम्मे उववज्ञे महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ। जहा वि य णं ज़ंचू ! घलेणं सर्त्यवाहेणं नो वण्णहेडं वा नो स्वर्श्वं वा हो वळहेडं वा नो विस्त्यहेडं वा सुंसुर्माए दारियाएं मससोणिए आहारिए नम्नत्य एगाए रायिगृहं स्पांवणहयाए एवासेव समणाउसो ! जो अम्ह .निग्गंथो वा गिग्गंथी वा इमस्स श्रीरालियसरीरस्स् वतासवस्स पित्तासवस्स सुक्षासवस्स सोणियासवस्स जाव अवस्तविष्पजहियव्वस्त नो वण्णहेडं वा नो स्वृहेडं वा नो वल्रहेडं वा नो विस्तयहेंडं वा आहारं आहारेइ नम्नत्य एगाए सिद्धिगमणसंपानणहयाए से णं इह्मवे चेव वहूणं समणांण वहूणं समणीण वहूणं सावयाणं वहूणं सावियाणं अविश्वे वावं वीईवइस्तइ ।

्र एवं खळु जंबू । स्मिणेणं मगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं अहारसमस्स अयमहे पत्रते ति वेमि ।

॥ अद्वारसमं नायज्झयणं समर्तः ॥१८॥

## ्॥ एगूणवीसइमं **अ**न्झयणं १।

(144) जह णं भंते। समणेणं ० अष्टारतमस्स नायज्झयणस्स अयमहे पन्नत्ते एगूणवीसहैमस्स के अडे पन्नत्ते ? एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं २ इहेव जंबुद्वीवे २ पुन्वविदेहे सीयाए महानईए उत्तरिक्ठे कूळे भीळवंतस्स दाहिणेणं उत्तरिह्नस्स सीयामुद्दवणसंडस्स पचित्थमेणं एगसेळ्यास्स वक्लार-पव्वयस्स पुरित्थमेणं एत्थ णं पुक्खळावई नाम विज्य पन्नते । तत्थ ण पुंडरिगिणी नामं रायहाणी पन्नत्ता नवजोयणवित्थिण्णा दुवालसजोयणा-यामा <sup>नान</sup> पचन्खं देवलोगभूया पासाईया दरसणीया अभिरूवा प**ढिरू**वा। तीसे णं पुंद्धरिनिणीए नयरीएँ उत्तरपुरिक्थिमे दिसीमाए निर्लिणवणे नामं उज्जाणे होत्था । तत्थ णं पुंढरिगिणीए रायहाणीए महापडमे नामं राया होत्था। तस्स ण पडमावई नामं देवी होत्था। तस्स ण महापडमस्स रन्नो पुत्ता परमावईए देवीए अत्तया दुवे कुमारा होत्था तं जहा - पुंहरीए य कंढेरीए य सुकुमालपाणिपाया० । पुंडरीए जुनराया । तेणं कालेणं २ थेरौंगमणं महापडमे राया निग्गए धम्मं सोचा पुढरीयं रज्जे ठवेत्ता पन्वइए पुडरीए राया जाए कंडरीए जुनराया। महापुरमे अणगारे चोइसपुरवाई अहिज्जइ। तए णंथेरा बहिया जणवयिवहारं विहरंति । तए णंसे महापरमे बहूणि वासाणि जाव सिद्धे।

(145) तए णं थेरा अन्नया कयाइ पुणरिव पुंडरिगिणीए राय-हाणीए निल्णवणे उज्जाणे समोसदा । पुंडरीए राया निग्गए । कंडरीए महाजणसइं सोचा जहा महावलो जाव पञ्जुवासइ। थेरा धम्म परिकहेंति पुंडरीए समणोवासए जाए जाव पिडगए। तए णं कंडरीए उद्घाए उद्घेह २ जाव से जहेंचं तुन्मे वयह जं नवरं पुंडरीयं रायं आपुञ्छामि तए ण जाव पञ्जयामि । अहासुहं देवाणुप्पिया । तए णं से कंडरीए जाव थेरे वंदइ नमंसइ २ थेराणं अंतियाओ पिडिनिक्समइ २ तमेव चाउग्धंटं आसरहं दुस्सह जाव पच्चोरुहइ जेणेव पुंडरीए राया तेणेव उवागच्छइ करयल जाव पुंडरीयं रायं एवं वयासी — एवं खलु मए थेराणं अंतिए धम्मे निसंते से धम्मे अभिरुहए। तए णं जाव पञ्चइत्तर। तए ण से पुंडरीए कंडरीयं एवं वयासी — मा णं तुर्म भाउयां । इयाणि मुंके जाव प्रव्वयाहि । अहं णं तुमं महारांयाभिसेएणं अभिसिंचामि । तए ण से कंडरीए पुंडरीयस्स रन्नो एयमइं नो आढाइ जाव तुर्सिणीए संचिद्ध । तए णं पुंडरीए राया कंडरीयं दोचंपि तचपि एवं वयासी जाव तुरिणीए सचिद्ध । तए णं पुंडरीए कंडरीयं कुमारं जाहे नो संचाएइ वहूिं आघवणाहि य पन्नवणाहि य ४ ताहे अकामए चेव एयमइं अणुमिनित्या जाव निक्लमणाभिसेएणं अभिसिंचह जाव थेराणं सीसिमिक्खं दल्यइ प्रव्वइए अणगारे जाए एकारसंग्वी । तए णं थेरा भगवती अन्नया कयाइ पुंडरिगिणीओ नयरीओ निल्णिवणाओ रज्जाणाओ पांडिनिक्लमंति २ वहिया र्जणवयविद्वारं विहरति ।

(146) तए णं तस्स कंडरीयस्स अणगारस्स तेहिं अंतेहि य पंतिहि य नहा सेलगरस नान दाहवर्कतीए यानि निहरइ। तए णं थेरा अन्नया कयाइ जेणेव पोंहरिगिणी तेणेव उन्नगच्छति २ निल्णीवणे समोसढा। पुडरीए निग्गए धम्मं सुणेइ। तए णं पुंडरीए राया धम्मं सोबा जेणेव कंडरीए अणगारे तेणेव उवागच्छइ २ कंडरीयं वंदइ नमंसइ २ कंडरीयम्स अणगास्स्स सरीरगं सन्वावाई सैरोगं पासइ २ जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छइ २ थेरे भगवंते वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी-अहण्णं भंते । कंडरीयस्स अणगारस्स अहापवत्तेहिं ओसहभेसक्नेहिं नाव तिर्गिच्छं आउंटामि। तं तुन्भे णं भंते ! मम जाणसालासु समोसरह। तए णं थेरा भगवंतो पुंडरीयस्स पडिसुणेंति जाव उवसंपिजजाणं विहरंति। तए णं पुडरीए नहां मंहुए धेलगस्य नाव विख्यसरीरे जाए । तए णं थेरा भगवंतो पुंडरीयं रायं आपुच्छंति २ पहिया जणवयिवहारं विहरंति । तए णं से कंडरीए वाओ रोयायंकाओ विष्पमुक्ते समाणे तंसि मणुत्रंसि असणपाणखाइमसाइमंसि धुच्छिए गिद्धे गढिए अन्झोववर्त्न नो संचाएइ पुंढरीयं सापुन्छिचा वहिया अन्युक्जएणं जान विह्रिचए तत्थेव ओसम्ने जाए। तए णं से पुंडरीए इमीसे कहाए छद्धहें समाणे ण्हाए अंतेडर-परियालसंपरिवुढे जेणेव कंडरीए अणगारे तेणेव व्वागच्छइ २

कड्डीर्य तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ व वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी - धर्मीस् णं तुमं देवाणुिंपया । क्यत्ये कयपुण्णे कयलक्सणे। सुछद्धे ण देवाणुप्पिया । तव माणुस्सूष जम्मजीवियफछे जे ण तुमं रक्षं च नाव अंतेजरं च विछड्डे ता विगोर्वहत्ता नाव बव्वहए। अहणणं अहन्ने अपुण्णे अकयपुण्णे रज्जे य नाव अंतेजरे य माणुस्सएसु स काममोगेसु मुच्छिए जाव अज्झोववन्ने नो संचाएमि जाव पव्वइत्तर । तं धन्नेसि ण तुमं देवाणुप्पिया नाव जीविय्रफले । तए णं से कंडरीए अणगारे पुंडरीयस्स एयमहं नो आढाइ जाव संचिद्धइ। तए णं से कंडरीए पोंडरीएणं दोह्यि तत्रंपि एवं वुत्ते समाणे अकामए अवसवसे छजाए गारवेण य पुंडरीयं आपुच्छइ २ थेरेहिं सिद्धं बहिया जणवयविहारं विहरह। तए णं से कंडरीए थेरेहिं सिद्धं कंचि कालं उग्गंडग्गेण विहरित्ता तुओ पुच्छा समणत्त्रणपरितंते समर्णताणनिव्वणे समणत्त्रणनिव्मच्छिए समणगुणमुक्कजोगी थेराणं अंतियाओ सणियं २ पच्चोसकद २ जेणेव पुढिरिगिणी नयरी जेणेव पुंढरीयस्स भवणे तेणेव उवागच्छइ -२ . असोगवणियाए असोगवरपृायवस्स अहे पुढविसिर्ढांपट्टगंसि निसीयइ २ ओहयमणसंकप्पे जाव झियायमाणे सचिट्टइ। तए णं तस्स पोंडरीयस्स अर्वधाई जेणेव असोगवणिया तेणेव उवागच्छइ २ कंडरीयं अणगारं असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिछापट्टगंसि ओहयमणसंकर्पं जाव क्षियायमाणं पासइ २ जेणेव पुंडरीए राया तेणेव ख्वागच्छइ **२ पुंडरीय** रायं एव वयासी – एवं खलु देवाणुप्पिया । तव पियभाउए कडरीए अणगारे असोगवणियाए असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिछापट्टे ओइय-मणसंकप्पे नाव क्षियायइ। तए णं से पुंडरीए अम्मधाईए एयमहं सोचा निसम्म तहेव संभंते समाणे उद्घाए उद्वेइ २ अंते उरपरिया छसंपरिवुहे जेणेव असोगर्वाणया नाव कंडरीयं तिक्खुत्तो एवं वयासी - धन्नेसि णं तुमं देवाणुष्पिया नाव पहुवइए | अहं ण अंधन्ने ३ नाव अपन्वइत्तए | तं धन्नोसि णं तुमुं देवाणुष्पिया नाव जीवियफले | तए णं कंडरीए पुंढरीएणं एवं वुत्ते समाणे तुसिणीए संचिद्वह दोचंपि तमंपि नाव

चिहड । तए पं पुंडरी ह कंडरींगं एवं वयासी - अडो मंते । मेंगिहिं १ हंता । अडो । तए णं से युंडरी ए राया कीडुंवियपुरिसे सदावेइ २ एवं वर्यासी - खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । कडरीर्यस्स महत्यं जाव रायामिसेणं चवट्टवेह जाव रायामिसेणं अभिसिचइ । ूं,

(147) तए णं से पुडरीए सयमेव पंचमुहियं लोयं करेइ सयमेव चाउज्ञामं धम्मं पिडवज्ञइ २ कडरीयस्स संतियं आयारमंडगं गेण्डइ २ इमं एयाह्वं अभिगाइं अभिगिण्डइ — कप्पइ मे थेरे वंदिता नमंसित्ता थेराणं अंतिए चाउज्ञामं धम्मं उनसंपिज्ञत्ताणं तओ पच्छा आहारं आहारित्तए त्तिकट्टु इमं एयाह्वं अभिगाईं अभिगिण्डित्ताणं पुंडिरिगिणीओ पिडिनिक्खर्मई २ पुन्ताणुपुर्विं चर्माणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव पहारेत्थ गमणाए।

(148) तए णं तस्स कंडरायस्स रज्ञो तं पणीयं पाणभोयण आहारियस्स समाणस्स अइजागरएण य अइभोयणप्पसंगेण य से आहारे हो सम्म परिणए । तए ण तस्स कंडरायस्स रज्ञो तंसि आहारंसि अपरिणममाणि पुन्वरत्तावरत्तकालसमयंसि सरीरगंसि वेयणा पाडन्भूया चळ्ळा विचला पगाढा नाव दुरिह्यासा पित्तव्यरिगयसरीरे दाहवकंतीए यावि विहरह । तए णं से कंडरीए राया रक्षे य रहे य अतेउरे य नाव अन्झोववज्ञे अट्टदुहट्टवसट्टे अकामए अवसवसे कालमासे कालं किचा अहे सत्तमाए पुढवीए उक्षोसकालिंद्रइयंसि नरयंसि नेरइयत्ताए उववज्ञे । एवामेव समणाउसो । नाव पञ्चइए समाणे पुणरिव माणुस्सए कामभोए आसार्एइ नाव अणुपरियट्टिस्सइ जहा व से कडरीए राया ।

(149) तए णं से पुंडरीए असगारे जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव स्वागच्छइ २ थेरे भगवंते वंदइ नमंसइ २ थेराणं अंतिए दोशंपि चारुज्ञाम धम्मं पिडवज्जइ छट्टक्खमणपारणगंसि पदमाए पीरिसीए सन्झायं करेइ २ जाव अडंमाणे सीयछुक्खं पाणभोयणं पिडिगाहेड २ अहापज्जत्तमित्तिकट्टु पिडिनियत्तेइ जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव स्वाग्यन्छइ २ भत्तपाणं पिडदंसेइ २ थेरेहिं भगवंतेहिं अन्भणुन्नाए समाणे अमुच्छिए ४ बिलमिव पन्नगर्भूएणं अप्पूर्णेणं तं फासुएसणिकं असणं ४ सरीरकोहगांसे पिक्खवइ । वए ण वस्स पुंडरीयस्स अणगारस्स तं कालाइकंतं अरसे विरसं सीयलुकंतं पाणभोगण आहारियस्स सैमाणस्स पुठवरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरिय जागस्माणस्स से आहारे नो सम्मं परिणमें । तए णं तस्स पुंडरीयस्स अणगारस्स सरीरगसि वेयणा पाउन्भूया उज्जला जान दुरहियासा पित्तज्ञरपरिगयसरीरे दाह्वकतीए विहरह । तए ण से पुडरीए अणगारे अत्थामे अवले अवीरिए अपुरिसकारपरकमे करयल नान एवं नयासी - नमोत्थु ण अरहंताण भगवंताणं अवन्सपत्ताणं । नमोत्शु णं थेराणं भगवंताणं मम धम्मायरियाणं धम्मोवएसयाणं । पुन्वि पि य णं मए थेराणं अंतिए सन्वे पाणाइवाए पचक्खाए जान मिच्छादसणसहे पचक्खाए जान आलोइयपडिकते कालमासे काल किया सन्बद्धसिद्धे अववन्ने । तओ अणंतरं उन्बद्धिता महाविदेहे वासे सिन्झिह्इ जाव सन्वदुक्खाणमतं काहिइ। एवामेव समणाउसो । जान पन्नइए समाणे माणुस्सएहिं कामभोगेहिं नो सज्जद्र नो रज्जइ जान नो विध्पिडिघायमावज्जइ से णं इहभने चेन वहूणं समणाणं वहूणं समणीणं वहूण सावगाणं वहूण साविचाणं अचिणिज्ञे वंदणिक्ने पूर्यणिक्ने सकारणिक्ने सम्माणणिक्ने केञ्चण मंगलं देवय चेड्यं पज्जुवासणिक्ने त्तिकट्टु परछोए वि य ण नो आगच्छइ बहूणि दंडणाणि य मुंडणाणि य तज्जणाणि य तालणाणि य जाव चाडरंतं संसारकतार जाव बीईवइस्सइ जहा व से पुंडरीए अणगारे। एवं खलु जंबू ! समणेणं आइगरेण तित्थगरेण सयसबुद्धेणं जाव सिद्धिगइनामधेजं ठाणं संपत्तेणं एगूणवीसइमस्स नायज्झयणस्स अयमहे पन्नते। एवं खलु जंबू। समणेणं भगवया महावीरेण जाव सिद्धिगइनामधेकं अण संपत्तेण छट्टस अगरस पढ़मरैस सुयक्खधरस अयमहे पन्नत्ते ति वेमि !

(150) तस्स ण सुयक्खधस्स एगूणवीस अन्झयणाणि एगांसरगाणि एगूणवीसाए दिवसेसु समें प्पंति ।

> • ॥ एगूणवीसैंइमं अन्त्रयण समत्तं ॥ ॥ नायाधम्मकद्दाण पढमो सुयक्खंधो समत्तो ॥

## ॥ दोद्दे सुयक्खंघे ॥ ॥ सहमं अन्झयण ॥

(151) तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नर्यर होत्था वृष्णमा। तस्स णं स्वयगिहरस नगरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाष् तत्य णं गुणसिळए नामं चेइए होत्या नण्यमा । तेण काळेणं २ समणर्स भगवओ महाबीरस्स अतेवासी अजासुहम्मा नामं थेरा भगवंतो जाइसंपन्ना कुळसंपन्ना नाव चोइसपुन्धी चडनाणोवगया प्रंचिह अणगारसएहिं सद्धि रंपरिबुद्धा पुन्वाणुपुर्निव चरमाणा गामाणुगामं दूइज्जमाणा सुहंसुईर्ण विहरमाणा जेणेव रायिगहे नयरे जेणेव गुणसिलए चेइए नाम संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विर्हरति । परिसा निग्गया धम्मो कहिओ परिसा जामेव दिसिं पाउच्मूया तामेव दिसिं पिंडगर्या । तेणं काळेणं २ अज्ञसुहम्मस्स अंतेवासी अज्ज्ञजंबू नीमं अणगारे नाव पञ्जुवासमाणे एवं वयासी – जइ णं भंते ! समणेणें नाव संपत्तेणंव्छट्टस्स अंगस्स पढमस्स सुय़क्खंधस्स नायाणं अयमडे पन्नत्ते दोचस्स णं भंते । सुयक्खंधस्स धम्मकहाण समणेण० के अट्टे पन्नत्ते ? एवं खूळु जंबू । समणेणं० धम्म-कहाणं दस वग्गा पन्नता तजहा:-चमरस्स अग्गमहिसीणं पढमे वग्गे। विस्सि वद्दरोयणिदस्स वद्दरोयणरत्रो अग्गमिहसीणं बीए वग्गे। असुरिंद-विज्ञयाणं दाहिणिह्याणं इंदाणं अगगमंहिसीण तईए वग्गे । उत्तरिह्याणं असुरिंदविजयाणं भवणवासिइंदाणं अग्गमहिसीणं चडतथे वग्गे । दाहिणि-छाणं वाणमंतराणं इदाणं अगामहिसीणं पंचमे वगो । उत्तरिछाणं वाण-मंतराणं इंदाणं अगगमहिसीणं छहे वग्गे । चंदस्स अगगमहिसीणं सत्तमे वगो। सूरस्स अगामहिसीणं अडमे वसो। सक्कस्स अगामहिसीणं नवमे वगो । ईसाणस्स य अगामहिसीणं दसमे वृगो । जह ण भेते ! समणेणं० धम्मकहाणं दस वग्गा पन्नता पढमस्स णं भंते ! वगारंस समणेणं० के अहे पत्रत्ते ? एवं खर्लु जंबू ! समणेणं० पढमस्य अगस्य पंच अन्सयणा पत्रत्तां तंजहा — काळी राई रयणी विन्जू मेहा । जह णं भंते ! समणेणं० पढमस्स वनगरस पंच अन्झयणा पश्चता पढमस्स णं

भंते । अज्झयणस्य समणेणं के अट्टे पन्नते , एवं ख़लु जंबू ! तेणं काळेणं २ राँगगिहे नयरे शुणसिछए चेइए सेणिए राया चेछणा देवी सामी समोसढे परिसा निगायां जान परिसा पज्जनासइ। तेणं कालेणं २ काळी देवी चमरचंचाए रायहाणीए काळवडेंसग्रेमवणे काळीस सीहा-सणंसि चर्डीहं समाणियसाहस्सीहिं चर्डीहं मयहरियाहिं सपरिवाराहिं तिहिं परिसाहिं सत्तिहिं अणिएहिं सत्तिहिं अणियाहिवईहिं सोछसिं आयरक्लदेवसाहस्सीहिं अन्नेहि य बहूहिं काळवेडिसयभवणवासीहिं असुरकुमारेहिं देवेहि देवीहिं य साद्धिं संपरिवुडा महयाहय <sup>जान</sup> विहरह इमं च णुं केबलकप्प जंबुदीवं २ विखलेणं ओहिणा आभोएमाणी २ पासइ एत्थ समणं भगनं महानीरं जेंबुदीचे दीवे भारहे नासे रायगिहे नयरे गुणसिलए नेइए अहापिहरूवं उगाई ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणं पासइ २ इहतुष्टचित्तमाणदिया पीइमणा नाव हियया सीहासणाओ अब्सुट्टेइ -२ पायपीढाओ पचोरुहइ २ पाउया ओसुयइ २ तित्थगराभिमुद्दी सत्तद्व पयाइ अणुगच्छइ २ वामं जाणु अचेइ २ दाहिणं जाणुं घरणियळास निहट्टु तिक्खुत्तो मुद्धाण घरणियळेसि निवेसोई ईसि पच्चुन्नमइ २ कडगतुडियर्थंभियाओ सुयाओ साहरइ २ करयल नाव कट्टु एवं वयासी -- नमोत्थु णं अरहंताणं जाव संपत्ताणं। नमोत्थु णं समणस्स भगवओ महावीरस्त जाव संपाविजकामस्स । वंदामि ण भगवंतं तत्थगयं इहगया पासच मे समणे ३ तत्थगए इहगयं तिकट्टु वंदइ नमसइ २ सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहा निसण्णा। तए णं तीसे काछीए देवीए इमेयारूवे जाव समुप्पजित्था तंजहा - सेयं खळु मे समणं ३ वंदित्ता जान पञ्जुवासित्तए तिकट्टु एवं म्रुपेहेइ २ आर्मिओगिया देवा सदावेइ २ एवं वयासी — एवं खलु देवाणुप्पिया । समणे ३ एत जहा स्रियामो तहेव आणितय देह जाव दिव्वं सुरवराभिगमणजोग्गं करेह २ जाव पश्चिपणह । तेवि तहेव करेत्ता जाव पञ्चिष्पणंति नवरं जोयणसहस्सविस्थिण्णं जाणं सेस तहेन । तहेन नामैगोरैं साहेइ तहेन नट्टनिहिं उनदंसेइ नान पडिगया। भते ति भगवं गोयमे समर्ण ३ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी - कालीए

णं भेते । देवीए सा दिच्या देविष्ट्री ३ किह गया १ कूडागारसालादिहुंतो। अहो णं भेते ! कीली देवी मृहिड्डिया ३ । कालीए णं भेते ! देवीए सा र्दिन्वा देनिङ्की ३ किन्ना छदा किन्ना ५त्ता किन्ना अभिसमन्नागया १ एव जहा सुरियामस्य जाव एवं खर्छ गोर्थमा । तेणं कालेणं २ दहेव जबु-हीवे २ भारहे वासे आमलकप्पा नाम नयरी होत्या वर्णामा । अंव-सालवणे चेइए। जियसत्तू राया। तत्य णं आमलकप्पाए नयरीए काले नाम गाहावई होत्थां अहु जाव अपरिभूए। तस्स णं कालस्स गाहावइस्स कालसिरी नामं भारिया होत्था सुकुमाल जाव सुरूवा। वस्स णं कालस्स गाह्यवर्द्दस घूया कालसिरीए भारियाए अत्तया काली नामं नारिया होत्था वड्डा वड्डुक्रमारी जुण्णा जुण्णक्रमारी पर्डियपुयस्यणी निन्दिण्णवरा वर-परिवक्तिया वि होत्या। वेणं कालेणं २ पासे अरहा पुरिसीटाणीए आइगर नहा बद्धमाणसामी नवरं नवहत्थुंरसेहे शोलसहि समणसाहस्सीहिं अट्ट-त्तीसाए अज्ञियासाहस्सीहि सद्धि सपरिवुडे नाव अवसालवणे समोसढे। परिसा निग्गया नाव पञ्जुवासङ । तए णं सा काछी दारिया इमीसे कहाए छद्धहा समाणा इह जान हियया जेणेन अम्मापियरो तेणेन उना-गच्छद्द २ करयळ जाव एवं वयासी - एवं खलु अम्मयाओ ! पासे अरहा पुरिसादाणीए आइगरे नान विहरइ । तं इच्छामि णं अम्मयाओ <sup>।</sup> तुच्मेहि अन्मणुन्नाया समाणी पासस्स णं अरहश्रो पुरिसादाणीयस्त पायवंदियां गमित्तए । अहासुह देवाणुष्पिया । मा पहिवंध करेहि । तए णं सा काळी दारिया अम्मापिईहिं अञ्भणुन्नाया समाणी हट्ट जाव हियया ण्हाचा कयविलकम्मा कयकोउथमंगलपायिन्छत्ता सुद्धप्पावेसाई मंगहाई वत्थाई पवरपरिहिया अष्पमहग्वाभरणा्ह्यंकियसरीरा चेडियाचकवालपरि-किण्णां साओ गिहाओ पिंहिनिक्खमइ २ जेणेव वाहिरिया उवद्वाणसाला नेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागर्चछइ २ धम्मिर्य जाणपवर दुरूढा । तए णं सा काली रारिया धिमयं जाणप्यवरं एवं बहा दोवई वहा पन्जुवासइ । तए णं पासे अरहा'पुरिसार्दाणीय काछीए दारियाए वीसे य महइमहालियाए परिसाए धम्मं कर्हेंड । तए णं स्म काली दारिया पासरस अरहुओ पुरिसादाणीयस्स अंतिए धर्म सोचा निसन्म हट्ट जाव हियया पासं अर्इं पुरिसादाणीयं तिक्खुत्ती वंदइ नमसइ २ एवं वयासी-सदहामि णं भंते ! निगांथं पावयणं जाव से जहेयं दुन्भे वयह जं नवरं देखाँ<u>ण</u>ुप्पिया <sup>।</sup> अम्मापियरो आपुच्छामि तए णं अहं देंघाणुप्पियाणं अंतिए नान पन्वयामि। अहासुंह देनाणुप्पिए। तए णं स्त काली दारिया पासेणं अरह्या पुरिसादाणीएणं एवं वुत्ता समाणी इह बाव हियया पासं अरहं वंदइ नमंसइ र तमेव धम्मियं जाणप्पवरं दुरूहइ २ पासस्स अरहओ पुरिसादाणीयस्स अंतियाओ अंवसालवणाओ चेइयाओ पहि-निक्लम**इ २° जेणेव आम**लकप्पा नयरी तेणेव उवागच्छइ २ आमलकप्पं नयरिं मन्झंमन्द्रोणं जेणेव वाहिरिया उवडाणसाला तेणेव उवागच्छह २ धन्मिय जाणप्पवरं ठवेइ २ धन्मियाओ जाणप्पवराओ पचीरुहइ २ जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ २ करयलपरिगाहियं जाव एव वयासी - एवं खलु औंन्मयाओ ! मए पासस्स अरहओ अंतिए धन्मे निसंते । से वि य धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुइए। तए ण अहं अम्म-याओ <sup>।</sup> संसारमजन्त्रिग्गा भीया जम्मणैमरणाणं इच्छामि णं तुन्मेहिं अन्भणुनाया समाणी पासस्स अरहओ अंतिए मुंडा भवित्ता आगाराओ अणगारियं पन्वइत्तए । अहासुहं देवाणुप्पिए <sup>।</sup> मा पडिवंधं करेहि। तए णं से काले गाहावई विजलं असणं ४ ज्वक्खडावेइ २ मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरियणं आमंतेइ २ तओ पच्छा ण्हाए नाव विपुळेणं पुष्फवत्थगंधमछाळंकारेणं सकारेइ सम्माणेइ २ तस्सेव मित्त-नाइनियगसयणसंबंधिपरियणस्स पुरओ काळियं दारियं सेयापीएहिं कळसेहिं ण्हानेह २ सन्वालंकारिवभूसियं करेह २ पुरिससहस्सवाहिणि सीयं दुरूहेड्डू २ मित्तनाद्गनियगसयणसंवंधिपरियेणेणं साद्धं संपरिवुडे सिवडूीए जाव रवेणं आमलकप्पं नयरि मन्झंमन्झेणं निग्गच्छइ २ जेणेव अंवसाळवणे चेइए तेणेव उवागुच्छइ र छत्ताइए तित्थगरीइए पासइ २ सीयं ठावेइ २ कालियं द्वारियं सीयाओ पचोरुहइ। तए ण तं कालियं ारियं अम्मापियरो पुरओ कार्ड जेंणेन पासे अरहा पुरिसादाणीए

तेणेव डवागच्छंति २ धंदंति र्यमंसंति २ एवं वयासी - एवं सह देत्राणुपियया । काछी दारिथा अन्हं ध्रया इहा कंत्र नाव किमंग पुण पार्सणयाएं १ एस णे देवाणुम्पिया । संसारभडिवनगा इच्छइ देवाणुप्पियाणं अंतिए मुंडा भवित्ता जाव पञ्चहत्तए। तं एयं मं देवाणु-प्पियाणं सिस्तिणिभिक्खं दलयामो । पिडच्छंतु णं देवाणुप्पिया । सिस्सिणिभिक्लं । श्रहासुई देवाणुप्पिया <sup>।</sup> मा पडिवंघं । तए णं सा काली कुमारी पासं अरहं वंदइ नमंसइ २ उत्तरपुरिक्षमं दिसीभागं अवक्रमइ २ सयमेव आभरणमहालंकारं ओमुयइ २ सयमेव छोयं ऋरेइ २ जेणेव पासे अरहा पुरिसादाणीए तेणेव हुवागच्छइ २ पासं अरहें 'तिक्खुत्तो वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी - आिहत्ते णं भंते! छोए एव बहा देवाणदा नाव सयमेव पन्वावेड। तए ण पासे अरहा पुरिसादाणीए कालियं सयमेव पुष्फचूलाए अज्ञाए सिस्सिणियत्ताए दलयं । तए णं सा पुष्फचूला अज्ञा कालि कुमौरि सयमेर्व पत्र्वावेड जान उद-संपर्वित्ताणं विहरड । तए णं सा काली अज्ञा जाया इरियासिमया नाव गुत्तवंभयारिणी । तए णं काली अन्ना पुष्फचूलाए अन्नाए अंतिए सामाइयमाइयाइं एकारस अंगाइ अहिन्नड वहूि चउत्थ जान विहरइ। तए णं सा काळी अजा अन्नया कयाइ सरीरवाडसिया जायावि होत्या। अभिक्खणं २ इत्ये घोवेइ पाए घोवेइ सीसं घोवेइ मुहं घोवेइ थण-तराणि धोवेइ कक्खंतराणि घोवेइ गुन्झंतराणि घोवेइ जत्य जत्य वि य णं ठाणं वा सेव्नं वा निसीहियं वा चेर्एंइ तं पुन्वामेव अन्मुक्तित्तत्ता तओ पच्छा आसयइ वा सयइ वा । तए णं सा पुष्फचूळा अज्ञा काळियं र्थंकं एव वयासी - नो खलु कप्पइ देवींणुप्पिए। समणीणं निगांथीणं सरीरवांविसियाणं होर्नेए। तुमं च णं देवाणुम्पिए! सरीरवांविसिया जाया अभिक्खणं २ हत्ये घोनसि जाव आसयाहि वा सयाहि वा । तं तुमं देवाणुप्पिए! एयस्स ठाणस्स आलोएहि जाव प्रायच्छित्त पंडिवजाहि। तए णं सा काली अज्ञा पुष्फचूलाए अज्ञाए एयमहं हो आढाइ बाव तुसिणीया संचिद्वह । तए णं वाओ पुष्फचूलाओ अन्नाओ कार्लि अ**न्नं** 

अभिन्यण २ हीलेंर्त निदंति खिसेंति गरहंति अवभन्नति अभिक्खणं २ एयमद्रं निवारति । तए ण वीसे कालीए अजाए समणीहिं निगांशिह अभिक्लणं २ हाँ छिज्जमाणीए जांन वारिज्जमाणीए इमेयारूवे अज्झित्थिए जान समुप्पिक्तित्था। जया ण अहं अगार्वासमञ्झे विसित्था तया ण अह सर्यवसा । जप्पिमइ च ण अहं मुंडा भवित्ता अगाराओं अणगारियं पन्वड्या तप्पिमेइ च णं अहं परवसा जाया। त सेयं खलु मम कलं पाडप्पभायाए रयणीए जाव जलते पाडिक्षयं उवस्पैय उवसंपिजाणां बिहरित्तए त्तिकट्टु एवं सपेहेइ २ कछ जाव जलंते पाँडिकं जबस्तयं गेण्हइ तृथ पं अणिवारिया अणोहृष्टिया सच्छंदमई अभिक्खणं २ हृत्थे भोनेइ जाव आसयइ वा सयइ वा । तैए ग सा काळी अज्जा पासत्था पासत्यविहारी औसन्ना ओसन्नविहारी कुसीला कुसीलविहारी अहालंदा अहाछदिवहारी ससत्ता ससत्तिवहारी वहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणइ २ अद्धमासियार संलेहणाए अप्पाणं झुसेइ २ तीस भत्ताई अणसणाए छेर्पंइ २ तस्स ठाणस्स अणालोइयअपिंडकंता कालमासे कालं किञ्चा चमरचंचाए रायहाणीए कालवर्डिसए भवणे जवबायसभाए देवसयणिज्ञसि देर्वंदूसतरिया अगुलस्स असलेज्जभागमेत्ताए ओगाह-णाए कालीदेवित्ताए उववन्ना। तए ण सा काली देवी अहुणोववन्ना समाणी पचविहाए पज्जत्तीए जहा स्रियामी जाव भासामणपज्जत्तीए। तए ण सा काली देवी चडण्हं सामाणियसाहस्सीण जान अन्नोसि च वहूण काळवर्डेसगभवणवासीण असुरकुमाराणं देवाण य देवीण य आहेवच <sub>जान</sub> विहरह । एवं खलु गोयमा <sup>।</sup> कालीए देवीए सा दिन्वा देविड्डी ३ लद्वा पत्ता अभिसमन्नागया । क्रालीए ण भते ! देवीए केवइयं कालं ठिई पन्नत्ता <sup>१</sup> गोयमा ! अड्डाइज्ञाइ पिछओवमाइ ठिई पन्नत्ता । काळी णं भते । देवी ताओ देवलोगाँओ अणंतरं र्डवाट्टिता कहिं गाच्छिहिइ कहिं खवविज्ञिहिड्, १ गोयमा । महाविदेहे वासे खिन्झिहिड् जाव अतं काहिड् । एव राहु जवू । सम्पेण जाब संपत्तेण प्रतमस्स वगास्स प्रतमञ्ज्ञयणस्स अयम्हे पन्नते सिवेमि ।

(152) (1) जह ण भंते । अमणेणं० धम्मकहाणं पढमस्स वर्गास्स पढ़मन्झयणस्स अयमहे पन्नत्ते विइयस्स ण भंती ! अज्झयणस्स समणेणं जान संपत्तेणं के अहे पन्नते ? एवं खूलु जिवू ! तेण कलिणं २ रायागिहे नयरे गुणक्लिछए चेइए सामी समोसढे परिसा निग्गया <sup>जाव</sup> पङ्ग्रवासइ। तेणं कालेणं २ राई देवी चमरचंचाए रायहाणीए एव जहाँ काली तहेव आगया नट्टविहिं उवदंसित्ता पिंडगया । भंत्तीत्त भगवं गोयमे पुष्वमवपुच्छा । एवं खिछु गोयमा <sup>।</sup> तेणं कालेणं २ आमलकप्पा नयरी अंवसाळ्वणे चेइए जियसचू राया राई गाहावई राडसिरी भारिया राई दारिया पासस्स समोसरणे राई वारिया नहेव काली तहेत्र निक्खंता तहेव सरीरवाउसिया त चेव एवं जाव अंतं कृहिड । एवं खलु जंनू ! विर्द्यन्झयणस्स निक्लेवओ ॥ जड णं भते तहयप्झयणस्य उक्लेवओ । एवं खळु जंबू । रायगिहे नयरे गुणसिळए चेइए एवं नहेन राई तहेन रयणी वि नवर आमलकप्पा नयरी रयणे गाहावई रयणसिरी भारिया रयणी दारिया सेस ृतहेव जान अतं काहिइ। एवं विज्जू वि आमलकप्पा नयरी विज्जू गाहावई विज्जुसिरी भारिया विज्नु दारिया धेव तहेव । एवं मेहा वि आमळकप्पाए नयरीए मेहे गाहावई मेहिसरी भारिया मेहा वारिया थेस तहेव । एव खळु जचू समणेण जाव सपत्तेण धम्मकहाणं पढमस्स वगास्स अयमहे पन्नत्ते ।

(153) (11) जइ ण भंते! समणेणं० दोचस्य वग्गस्स उक्खेवओ। एव खलु जंवू । समणेणं० दोचस्स वग्गस्स पंच अज्झयणा पन्नत्ता तंजहा — सुभा निसुभा रभा निर्मा मयणा। जइ णं भते! समणेणं० धम्मकहाणं दोचस्स वग्गस्स पंच अज्झयणा पन्नत्ता दोचस्स णं भंते। वग्गस्स पढमज्झयणश्स के अट्ठे पन्नत्ते? एव खलु जंवू । तेण कालेण २ रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए सामी समोसढे परिसा निग्गया जाव पज्जुवासइ। तेण कालेणं २ धुंभा देवी विल्वंचाए रायहाणीए सुभ-वर्डेसए भवणे सुंभिस सीहासणिस कालीगमएण जार्व नदृविहिं उवदंसत्ता जाव पिंडिगया। पुव्वभवपुच्छा। सान्नत्थी नर्यरी कोट्टए चेइए जियसत्तृ

राज सुंभे गाहावई सुभांसरी भारिया सुंभा दारिया. वेस वहा काछीए नवरं अद्भुद्धाई पिछओवमाइ ठिई। एवं खळु जवू । निक्खेवओ अद्भुत्र यणस्त.। एव वेसावि चतारि अन्त्रयणा सावत्थीए नवरः। माँया पिया सिरिसनाम्या। एवं खळु जंबू । निक्खेवओ विश्यवगास्त। : (154) (111) उक्खेवो तश्यवगास्त। एवं खळु जंवू । समणेणं ० तह्य-

(154) (111) उन्हेंने तह्यनगस्त । एवं खळु जंवू । समणेणं० तह्य-वगास्त चलपत्रं अञ्झयणा पत्रत्ता तंजहा — एढमे नुअज्झयणे जाव चलपत्रत्तिमें अञ्झयणे । जह णं भंते । समणेणं० धम्मकहाण तह्यवगास्त चलपत्रं अज्झयणा पत्रत्ता पढमस्त णं भते । अञ्झयणस्त समणेणं के अहे पक्षते ? एवं खळु जंवू । तेणं काळेणं तेणं समएण रायगिहे नयरे गुणसिळए चेहण सामी समोसढे परिसा निग्गया जाव पज्जुवासह । तेणं काळेणं २ अळाँ देवी घरणाए रायहाणीए अँळावहेंसए भवणे अळंसि सीहा-सणांसि एव काळीगमएण जाव नट्टिवीहें उवदंसेत्ता पहिगया। पुक्वमवपुक्छा । वाणारसीए नयरीए काष्ममहावणे चेहण अँळे गाहावई अळिसरी भारिया ईळा दारिया छेष जहा काळीए नवरं घरणअग्गमहिसित्ताए उवदाओ साइरेगं अद्धपळिओवमं ठिई छेष तहेव। एवं खळु निक्षेवओ पढमज्झयणस्त । एव कमसोतरां सोयामणी इंदा घणया विज्जुया वि । सञ्वाओ एयाओ घरणस्य अगमहिसीओ । एए छ अज्झयणा वेणुदेवस्त वि अँविसेसिया भाणियञ्चा । एवं जाव घोसस्त वि एए चेव छ अज्झयणा । एवमेते दाहिणिह्याण इंदाणं चलपानं अज्झयणा भवंति सञ्वाओ वि वाणारसीए काममहावणे चेहण । तहयवग्गस्त निक्खेवगो ।

(155) (1v) चउत्यस्त उन्खेवगो । एवं खलु जंबू । समणेणं० धम्मकहाणं चउत्थवगास्त चल्पन्नं अन्झयणा पन्नत्ता तजहा — पढमे अन्झयणे ज्ञुव चल्पन्नइमे अन्झयणे । पढमस्त अन्झयणस्त उन्खेवगो । एवं खलु जंबू । तेणं कालेणं २ रायगिहे समोसरणं जाव परिसा पज्जुवासह । तेणं कालेणं ३ रूया देवी रूयाणंदा रायहाणी रूयगवहेंसंए भवणे रूयगंसि, सीहासणंझि जहा कालीए तहा नवरं पुन्वभवे चंपाए पुण्णभहे चेइए रूयगगाहावई रूयगसिरी भारिया रूया दारिया वेस तहेव

नवरं भूयाणंदा, अगामाहिसित्ताएं उववाओं टेमूणं पिलकोवमं दिई। निक्लेवओं। एवं खलु सुरूपं वि रूपसा वि रूपगावई वि रूपकंता वि रूपप्भा वि । एपाओं चेव , उत्तरिद्याणें इंदाणं भाणियञ्वाओं वाव महाघोसस्स् । निक्लेवओं, चडत्यवंगस्य ।

(156) (प) पचमवणस्य उपलेवकी । एवं खळु जंयू । जाव वक्तीसं अव्झयणा पत्रक्ता तजहा — कमला कमलप्यभा चेव उप्पला य मुदसणा। रूववर्ष्ठ वहुरूवा मुंद्रवा मुभगा वि य ॥१॥ पुण्णा वंहुपुत्तिया चेव उत्तमां भारिया वि य । पउमा वसुमई चेव कणगा कणगप्पभा ॥२॥ वहांसा केऊमई चेव वहरसेणा रहिपया । रोहिणी नविषया, चेव हिरी पुष्फवर्ष्ठ वि य ॥३॥ भुयगा भुयगवर्ष्ठ चेव महाकच्छा पराह्या । सुघोसा विमला चेव सुस्सरा य सरस्सई ॥४॥ उवस्वेवओ पदमन्त्रयणम्य । एवं राखु जंयू । तेणं कालेणं २ रायगिहे समींसरणं जाव परिसा पञ्जुवासह । तेणं कालेणं २ कमला देशी कमलाए रायहाणीए कमलवर्षेसए भवणे कमलंस सीहासणिस हेव जहा वालीए तहेव नवरं पुत्रवभवे नागपुरे नयरे सहसववणे उद्धाणे कमलस्स गाहावहरस्य कमलासिशीए भारियाए कमला दारिया पासस्स अतिए निक्तावा कालस्स पिसायकुमारिंद्रस्य अगमहिसी अद्धपलिओवम ठिई । एव हेवा वि अन्तरणा दाहिणिहाण वाणमतिरदाण मिणयन्त्राओ नागपुरे सहसववणे उद्धाणे मायापियरो धूया सरिसन्तामा ठिई अद्धपलिओवम । पचनी वग्गो समत्तो ।

(157) (४१) रहो वि वग्गो पंचमवग्गधरिमो नवरं महाकार्याईणं उत्तरिहाण इदाणं अग्गमहिसीओ । पुरुवभवे सागेण नयरे उत्तरकुरुउज्ञाणे मायापियरो घूया सग्सिनामया । धेस्पन चेव । रहो वग्गो गमचो ।

(158) (11) सत्तमस्य वगस्त उन्हेद्नो । एवं रास्तु जंवू । जाव चत्तारि अञ्झयणा पत्रत्ता तजहा — स्रप्पमा आयवा अधिमाली पर्म-करा । पढमन्श्रयणस्य उन्हेवओं । एव खलु जवू । तेणं कालेणं त्रेणं समएणं स्यागिहे समोसरणं जाव परिसा पज्ज्यात् ह । तेणं कालेणं २ स्र्प्पमा वेषी स्रिस विमाणसि स्रप्पमिस सीहासणंसि सेष जश कालीए तहा नवरं पुन्वभवो अर्वस्तुरीए नयरीए स्रूरप्यमस्य गाहावृह्स्स स्र्रिसरीए भारियाए स्रूरप्यभा दारिया स्रूरस्स अग्गमहिसी ठिई अद्धपिछ्जोवम पंचहिं वाससएहिं अन्महियं सेष बहा काछीए। एव सेक्षाओ वि सन्वाओ अर्थस्तुरीए नयरीए। सत्तमो वग्गो समत्तो।

(159) (पाा) अहमस्स उक्लेवओ । एवं खलु जंवू । जाव चत्तारि अन्झयणा पत्रत्ता तंजहा — चंद्प्पभा दोसिनामा अधिमाली पमंकरा । पढमन्झयणस्य उक्लेवओ । एवं खलु जंवू । तेणं कालेणं तेण समएणं रायिगिहे समोसरणं जाव परिसा पज्जवासह । तेणं कालेणं २ चंद्प्पभा देवी चंद्रप्पभांसि विमाणंसि चंद्प्पभांसि सीहासणांसि चेव जहा कालीए नवरं पुन्वभनो महुराए जयरीए महिवंहेंसैए उज्जाणे चंद्रप्पभे गाहावई चंद्रसिरी भारिया चंद्रप्पमा द्रारिया चद्रस्य अग्नमहिसी हिई अद्धपिल-ओवमं पन्नासवाससहस्सेहिं अन्भहियं । वेव जहा कालीए । एवं सेसाओ वि महुराए नयरीए मावापियरो धूया सरिसनामा। अहुमी वग्गो वमत्तो ।

- (160) (12) नवमस्य उक्लेवओ | एवं खळु जसू । जाव अह अन्सयणा पन्नत्ता तजहा पडमा सिवा सई अजू रोहिणी नैमिया इय । अयला अच्छरा ॥ पढमन्द्रयणस्य उक्लेवओ । एवं खळु जंवू । तेणं कालेणं २ रायिगेहे समोसरणं जाव परिसा पज्ज्वासइ । तेणं कालेणं २ पडमावई देवी सोहम्मे कप्पे पडमवर्डेसए विमाणे सभाए सहम्माए पडमंसि सीहासणंसि जहा कालीए एव अह वि अन्ह्रयणा कालेगमएण नायव्या नवरं सावत्थीए दोजणीओ हत्थिणाउरे दोजणीओ कंपिइधुरे दोजणीओ साएए दोजणीओ पडमे पियरो विजया मायराओ सन्वाओ वि पासस्स अमगमहिसीओ ठिई सत्त पिळओवमाइ महाविदेहे वासे अतं काहिंति । नवमो वग्गो समत्तो।
- (161) (x) दसमस्य उन्हेवओ । एव छ्लु जबू । जाव अट्ट अन्झ-यणा पन्नत्ताः तंजहा- कण्ट्टा य कण्ट्राई रामी तह रामरिक्खिया वस् या । वसुगुत्ता वसुमित्ता वसुंघरा चेव ईसाणे ॥१॥ पढमञ्ज्ञयणस्य उन्हेवओ । एवं खळु जंबू । तेणं काळेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं जाव

परिसा पज्जवासइ। तेण कालेण २ कण्हा देवी ईसाणे कप्पे कण्ह देवसए विमाणे सभाए सुहम्माए कण्हांसे सीहासणासि सेष वहा कालीए एव अह वि अव्हायणा कालीगमएण नायवा नवरं पुन्यभवो वाणारमीए नयरीए दोजणीओ रायगिहे नयरे दोजणीओ सावत्थीनयरीए दोजणीओ कोसंबीए नयरीए दोजणीओ रामे पिया धम्मा माया सन्वाओं वि पासस्स अरहओ अंतिए पन्वइयाओ पुष्कचूलाए अज्ञाए सिस्सिणियत्ताए ईसाणस्स अग्रामहिसीओ ठिई नवपिल्ओवमाइं महाविदेहे वासे सिव्हिम्हिति बुव्हिहिति मुझिहिति सन्बदुक्खाणं अतं काहिति। एवं खलु जंबू! निक्खेवगो दसमवगास्स। दसमो वग्गो समत्तो।

(162) एवं रालु जंदू ! र्समणेण भगवृया महावीरेण आडगरेणं तित्थगरेण सयंसंबुद्देण पुरिसोत्तमेण पुरिससीहेण बाव संपत्तेणं धम्मकद्दाणं अयमद्वे पन्नते । धम्मकद्दा सुयक्खधो सम्मत्तो । दसिहं वगोहिं नायाधम्मकद्दाओं सम्मत्ताओं ॥

> || बीओ सुयक्संयो समत्तो || || नागाधमनवहाओ सनवाओ ॥

## VARIANT READINGS.

[A B C E are the MSS collated P stands for the Again day a Samiti Edition, Com — commentary]

[Page 1] 1 O चेरण. 2 O बलसपने रूबसपन्ने विणयनाणसपन्ने दसण 3 C ° होमे 4 C 'नमचेरनय' and omits नयं 5 C. B ° चरित्त only 6. B. नगरो 7 C नैहर् [Page 2] 1 C आय°. 2. C omits परिसचमेणं होग्रचमेण 3 & 4 C omits 5 C जिणएणं 6 C.B A ° ख° 7-8 C omits 9 A B मार 10 C माप. 11 C सम B. सस् 12 C omits [Page S] 1 C. र 2 Chas throughout भेरे 3 B. A नाº. 4 C स्पे A स्मा 5 O कम. B कमस्या 6 C च्वि B चन्वि° 7 CB उट 8 C वियम°, 9 C °41° 10. C °भत्त° प्टहाक°, А.°पाऊपवर° 12 B A °सत्य° 13. С पुन• 14 Р वदन°, Com. notes the V L अदन । [Page 4] 1 C B. A व्यप 2 A. changes 'फिरण' to 'र्यण' 3 C 'ट्री'. 4 C 'व' 5 C डव' 6 C. 'मे 7 C बार 8 C.B 'तिया 9 C व्यव' 10 C नम्रिस्य', A.B समस्रिय' 11 A B का. 12 Comits पामीर , A B omit दिगिय 13 C शी 14 A B 40° 15 C के नि धरा जाब, B केसिम जाब 16 A B Gonorally read सिमिण for मुनिण. [l'age 6] 1 B अणुपवि 2 B E मिड°, CE omit offing 3 CE suel 4 C and 5 ABE omit. 6 ABL देशी 7 BE कारगा. 8 C देवाणिय 9 C solits tho Opd and has different sontences 10 C 114° 11 C cqëo. 12 C A omit E 'शिएम 13 A B विषय' 14 E 'विडल' 15 E देवा-पुष्पिया after each word 16 C पर 17 O एमिर्वित सि [Page 6] 1 C बीटिबन°, E कीट° 2 C, ogr 3 C, E 'nu'. 4 C E पन', B ण्यन्मा 5 C व्यवंद, B D अद्युत्ते 6 P गुजदराग 7 P जानुयण , Com reads जात्रिक् 8. B जार 9 E दिणकरपरपरीयार, B दिणकरपरपारा-यारपन्द्रमि, C रिमानरकरपन्पपरीवयान 10 C नावि , E राहण 11 0 प्रापन मिवदि . 12 E out, C'at 13 B चुड्। 14 C oगाई, B oगाई? 15 E गद°, B भद°. • 16 C पव°; E omits 17 C अभिगो° 18 C अभिम 2 19. 0 पि 20 C E शिम्म 21 E विन्मत्युणेहि for निम्मापहि 23 CB अव <sup>ह0</sup>. [Page 7] 1 E ° जारक्षाभि , B ममुत्त 22 C 국년°

2 E omits ,3. O generally reads सुकमाल 4 E B ° कास/तल् 5 E पिण 6 C मुह of चुविह supra 7 CE omit विमल 8 C लत°. BA सिंत°. 9 B °रेंट°. 10 E reads उमजो befor€ this 11 C E कोड॰ 12 C जाल, 13.E निहिह for निन and joins it to the next word 14 E नरिन्दे after this 15 BE °माने 16 E °मणिक्रणगर्यण० 17 CB omit मनम [Page 8] 1 E सुत्तत्यधारए पारए 2 E सुमिणल्यखण° 3 E मृदिणलक्खण°. 4. E सुविणलक्खण°, C सुमिणलक्खण° 5 E सपिदती 6 E मिल 7 E मिवण 8 E समिणलम्खण 9 E सलवेंति B सेलावेंति [Page 9] 1 Comits 2 B A o दसह 3 E o मुनन 4 C सिंह 5 C.E चतारि 6 C प्या 7 E सामी after this 8 C पयाहि, E. प्याहिसि 9 E भेरे 10 C वियक्ते 11 BC °विपुरु 12 C वदह [Rage 10] 1. Caso 2. E तर् . 3. C.दोहद 4 B E डोहले. 5 E मेहे 6 E omits. 7 E °ज्जाप, B °ज्जा° 8 E °न्नाप 9.0 °पुम° 10 ℃ °केस्य े B °केस्य 11 C. °हिगलोय° B °हिगलुय° 12. E. °गुलिय° 13 C. °सूय° 14 B °सामग°, E. °साम° 15 E °गण 16 E. नस°, C cसिकि . 17 E omits one उनरि. 18. E ° वियमेशणि° 19. C वेडि°, E वेडिय 20 E ° पब्वय° 21 E. °क्डग° 22 E °निम्मक्ड्रय° 23 E °क्डवमन्डय° 24 C E °र्य° [Page 11] 1. EB क्रोणव° 2. Com °मामिय° 3 E °तारगणपहेसु, B °तारगण 4 C.ºवध° 5 E ओइन्नवलाइग° 6 C पाव° 7 E. किन्नो for किते. 8 E °ित्रवयओविय॰, Com °विचिय°. 9. CB °खडुय° 10 E °ग°, E B omit पनर 11 E B वहर° 12 E सिंद after this 13 C न्तुनुह°. 14 C आसिय° [Page 12] 1 E reads अवलिय after this [Page 13] 1 C तो 2 C चुनिहाए; E चडिन्दहाए 3 CE बुद्धीए [Page 14] 1 E. मणामाहि instead 2 E उरालाहिं कछाणाहि [Page 15] 1 C पहिला-भिए instead 2 MSS generally write उमुझ 3 C उपाजेसु, E समुष्पजेस 4 E reads जत्थ ण after this [Page 16] 1 CB °मोहे, E. °सोक्खे. 2 C B °गमणुगुणजणिय°, E °गमणुठाण° 3 B °हासे. 4 E °गन्भ° for °मन्त्र° 5 C उडु° '6 C °सम्भच°, E °ससन्न°. ७ C EB गध°. 8 E. विग्रवित्त°, B विग्रविवत° 9 E वती 10 B कोग 11 E जबर instead 12. B reads 'य तस्त' after this 13 E B संगि 14 E इिस इन्छिय [Page 1%] 1 MSS write दोहल as well as डोहल 2 C always °माजवार 3 B °सि° 4 C < रेजर, E गच्छइ 5 C. पावस°. 6. С.°क 7 С°माकवार 8 СВ शारिणीय देवीय, 8 Сकोट°, Е. कोड°, B. कोटुं°. I have retained कोडुनिय throughout 9 C. एन°

[Page 18] 1. E सेयवरचामर 2 C दिया 3 C नगर 4 C चेढीस य ज्यस य eto. E चौण्डीस, B चेण्डीस 5 C B E विय° 6 E भीए°. [Page 19] 1 C generally सक्तमाल [Page 20] 1 C एवं 2 C after this adds सकिर अमेज सदेज 3 E B अन्याय° 4 E B सुइ° 5 E गन्भगयस्स [Page 21] 1 E जावाणि°, B वावणि° 2 C °दविड° 3 B °अधिणि° 4 C हैस्पि 5 E गहिज 6 U परिगिज्झ . E 'गिज़ , B परिगिज 7 C वालावणय [Page 22] 1 O ara 2 E ag 3 O era 4 O era 5 E B omit ara 6 B eag 7 C 'प्वर' for 'वयर' [Page 23] 1. E B आणियहि 2 C. 'उववयाण'. 3 C भोए 4 O E उनलोए [Page 24] 1 C 'तहुढे 2 C व E व [Page 25] 1. E [लक्खणओ ओलाग°, 2 E चेयगमइं, 3 E फरस° 4 B "महिमन्त्र" [Page 26] 1 E सफ़°, 2 O omits, 3 E जामभीए for मने, 4 C अनितिए, 5 C केस, 6 € सरिसवयाओ, 7 E आणिहि [Page 27] 1 C E bave the whole Sentence के ण जाणड के पुटिंब etc, 2 O B omit सार, 3 E B जान after this A E omits d , 5 C संबद्घे [Page 28] 1 C एन, 2 C B omit 'च', 3 E असिघारासचरणवय, 4 C, B E 'ब्र', 5 C E वीर' [Page 29] 1 C E क़मार, 2 E B "वेड [Page 80] 1 C E तुन्भे, 2. C E चलपला°, 3 E सेयपीयएहिं, 4 C स्वणमलंड, 5. C B दृदुर [Page 91] 1 C साहि°, 2 C अम्म°, 3 C ओधा°, 4 B दुवे उ. 5 B पासे, E पासिं, 6 E ओहीर° [Page 82] 1 B 'किइ', 2 C सरिस-वयाण, 3 C °णीय, 4, C बुत्ता समाणा, 5, B supplies the whole passage indicated by जान, but again reads as in the text, 6 C °धणियनिह यवद्ध°, 7 C भगवओ [Page 38] 1 B जम्मणजरसरणाणं, 2 E एवसागे, B एमेव मगो, 3 C Very often writes अम्हा, 4 Com अपस्रि, 5 B. ंगुर, 6 E B दा, [Page 84] 1 C आयार, 2 E मामे after this, B also सम above the line, 3 E अणगार instead, 4 E एवमेव, 5 E अणगारे, 6 E पहिच्छइ, 7. E. From now on substitutes अणगार for कुमार after मेह, 8 C बार , E पाय , 9 C सीसेहिं, 10. C पिट्टेहिं [Page 85] 1 E adds after this — स्थाराओ आययंति ', and omits राओ, 2 C. आगारवास°, 3 C ° रूवय, E "सतिय, 4 B तं रयणि, 5 C.B E भज्ञा, 6 E पब्बइए, C B omit, 7 C निब्बइय°, 8. E B सखउल°, P सखद-लउज्जल , 9 C समए , 10 C "गत्तबुरे [Page 86] 1 C पागट्टी ( द्वी ? ) , 2 C. पद्रवहुए, 3 O जुहाहिवई, 4 C परिवृद्धिए, Com °वृद्धिए, 5 O °र्व्ह, 6 C. °हे°, 7 E क़ 8 C 'यरेस य, 9 C पावस', 10 C omits मैंय, 11 E and Com.  $^\circ$ किसिव $^\circ$ ,  $\mathrm{Col}^\circ$ n  $^\circ$ किसिप $^\circ$ ,  $12^{\check{}}$   $\mathrm{C}$  'वाइय', 13  $\mathrm{C}$  'पायपिडय $^\circ$ ,  $\mathrm{B}$  'पायिडय $^\circ$ , 14 C वसतेस , 15 B गिम्हम्हरण्ह°, Com गिम्हरम्हरण्ह°, 16 B संबह्धएस , 17 O E 13 सीयर [Page 37] 1 E B ° हा °, 2 C E. विणिट्रहे °, 3 E. पाए, 4 E. लेड', B लेड' 5 E झिक्षए, B. Com जुजिए They are Synonymous 🤋 C °स्°, 🕈 C. °पलिंद्रे, 8 C omits the words च ण महं, 9 C B ° त्थेण, 10 C पाविए, 11 E थिर°, 12, B. स°, 13, C.

बहुम°, E B. बहुउ°, 14 B adds तिरुणा after this, Com and P हिनला, 15 B. होत्या, 16 E न्वीस, 17 C. omits, 18, C गयनरजुना° 19. C omits ग्य, 20 E तुमे महागृज्भ etc omits मेहा. [ Page 38] 1 C रत्तुपलसूमा°, E उपलस्त °, & O B °मण °, 3 C °पालियात °, B °पालियत्तय° 4 0 °कणेरहत्याँ , E गणियायार° , 5 B Com 'सताण', 6 C °काइसि [Page 39] 1 B खड़े, 2 P and Com विवहण°. Dict notes विहत्रण= विनाश 3 B उद्धत , 4 C कड , B पसुघाओ , P पस Com notes this, 5 B° क्रसमक्यचामर°, Com notes the V. L 'उउयकुत्तम,' his reading drops उद्दर्भ 6 B "समय", E उद्यसमय", 7 E B Com °सिंहर°, Com reads सिरिहर and notes the V L, C °भीमतर°. 8 Com reads आयवालमहंत° and notes आयवालीय as V L [ Page 40 ] 1 C पादपर्धस°, 2 B दसोदिसिं, 3 Cr adds चिल्लगा after this, retaining चिल्ला शीड0, 4 E B भगविह्रमा, 5 E B अणुस्तिते . 6 C generally गयदिय", 7 E न्विलितितय"; 8. C झिक्षए, E झिम्प, Cp supra page 37, 9 P Com add अचकमणी वा. 10 B कहे. P Com डाण्खंडे, 11 E B रयंत् probably wrong for रयत, Com रथ्या°, P रथत° [Page 41] 1 E 'दात' (for 'पत्त') bad writing for दत which is the Com's reading, 2 P. विजाईसभर्ण, Com notes 'पुन्तभने, and reads as in the text, 3. C आणदसपुत्रभेहे, E आणदसपुत्रभे 4 E समस्तिवय°, 5 C B भायाउत्तिय, 6 E क्सह, 7 C B उत्तियं; 8. E. B पहिच्छ [ Page 42 ] 1 C एगारस , 2 E सोहेइ , 3 C दोचाए . 4. C तचाए , 5 C 'कड़ए , E 'कड़ए [ Page 43 ] 1. O. एगा', 2 E B पंचदसमे , 3 C उदयग्गेण , 4 C कडिकडि°, 5 C B तिलडासगडिया , E तिलद्दा°, 6 E भासमस्तरासि° [Page 44] 1 E B आह°. 2. C. कडाहीएहिं, B कहावेहि, 3 E मासीसलेहणाद्मसियस्स, 4 P अह, 5 C. कडाइएहिं [ Page 45 ] 1 U Omits कह, 2 E B. एवं, 3 E पाओव-गमणकाल, 4 C वासाइ, 5 E B अधु [ Page 46 ] 1 C एयस्स. 2 E. °व्नयाई, 3 C °पाणयअच्छ, E पाणच्छ, 4. C omits महा, 5. C अप्पोप° [Page 47] 1 B बितय°, C. वियस्स, 2 C Throughout 'तेहे as in chapter I, 3 B तस्स, 4 E पडिं°, 5 C B E. जिप्पुं°, 6 E किण्हा°, 7 P बण्णे throughout, 8 C सुक° . [Page 48] 1 C °खुइ°, 2 C आरसिय° and omits 'रत्त°, 3 C E °फरस°, 4. C °पयत्त° for °पइण्ण'; 5, C पभित्तए, B पर्मंहए, 6 E सन्वोगाही, Com सन्वगाही, 7 C जबद्विए, E उन्बहिए, 8. E अभि°, 9 B जूब°, 10 E °सरपतियास य सरसरपतियास य. [Page 49] 1 E पस्यामि, P. प्यायामि, 2 E मूले, B मुलकुरुख , 3 C B अइसर°, 4 E B निवेसियाण, C निवेसेइ, 2 नेसियांग, 5 E C धने ण, The Mss cometimes spell it thus, but usually it is 'चण,' and so for the sake of uniformity, I have retained single ण throughout, 6 P. प्रफन्त्य , 7. C. सदं, 8 C Invariably writes

°ने for °गि , for गिह also, it writes गेह, 9 C महा°, 10 E जाण : 11. O प्यामि, 12 C डवाय, 13 E B उववा°, O उवायत्तए, 14. O बहुय (Usually O writes बहुम for बहुई), 15 G उनाय, 16 P. "गघनत्य" [ Page 50 ] 1 O "साहगा, E. पैडगसाहिया, 2. B तत्थेव. 3. P. reads ars enfter this, 4. E omits and, 5 E B omit, 6° C HET. 7. B भच्छद, 8 C जनसा matead, 9 B उनना , 10 P. प्रकानत्य , 11 E B. परि" [ Page 51 ] 1 O उन्पति, E. निणयति, 2. C. ते, 3 E. नागर-महिलाए, 4. C generally रायदि°, 5 E उवाय°, 6. C । होल [ Page 52] 1 O. कारेण, E कारे समु , 2 E दा , 3 E जीविय , 4 C तहेव , 5 C E स्थं. 6 C. पवित्ति, 7 C. निवाए, E omits, P हते, The com however. reads 'नीए ', हते is obviously wrong None of the five Mss read हते . 8 कि अविक्ति [ Page 58 ] 1 C च्पगलया य, but it is obviously wrong, 2 C. generally writes सहत्त°, Dict notes this Spelling also, but I have retained मुहत्त throughout, 3. C. थ, 4 P Com "वद्धवस्मियकवया, 5 E जीविय", 6. C "मम्पणम", 7 E निवाए [ Page 54 ] 1 O डिव्सिएमाणा—but the Dict. does not note this word, E. पर्निखवमाणे, B पकेर, 2 B राया, E अमचे, 3 P एत्यहे instead. Com नन्नत्य, 4 E विणिवा°, 5 B °नियगसयण°, 6 C °दा°, 7 Č वह य. 8 C लहुयसि, 9 D सपलागे, 10 E चारगसाला, 11 E चारगसाल, 12 E "हावेइ", 13 B. भायणाइ, 14. B गच्छण्ह—probably a formation from गच्छह + ग, 15 C 'पिंड, 16, C 'हिं', 17 B भायणाई, E omits this and the next word, 18 E एती [ Page 55 ] 1 C 'कर', 2 C पड', 3 C एय mstead, E. omits, 4 C 'पिंड, E 'पिंडग, 5 E B 'ट्समाप', 6 C द्वावेहि, 7 C म°, 8. A धिंगे विजएण [Page 56] 1 E B °पिंहय, O °पिंहं, 2 C कारा°, 3 C अहायमट्टियं, 4 E B सरीरकसल पुच्छेति, 5 C. पुरिसा, 6 C. भवति, 7 E B भइगा, O भायया, 8 O भाणेजा, 9 E वाप्प्रमोचण [ Page 57 ] 1. C रूज°, 2 C मोयावेति, 3 B सघाडियए, E घोडियए, 4 B E प्रस्माण, 5 C उनविता, 6 P reads after this-दीहमदं, 7 O बुज्झति instead, 8 P 'धम्मघोसा नाम' before this But none of the five Mss. give it, 9 E अला [Page 58] 1 C सरीरचिंता; 2 E B omit 'वल', 3 E बूहणयाए, P बहणयाए, 4 C. °प्ययाणाणि, P °प्पाड°, 5. C अणाय [ Page 59 ] 1 Com सन्वोडए and notes सब्बोज्य°, 2 P बर° for इण°, 3. C. परियाणए; 4. Ö पिट्टंडी°, E पिट्रब्डी-पंडरे, 5 E. B किचाई, 6 C पन्नया, 7 Com. notes सहिच, 8 C चुसिट्टे. This is a peculiarity of MS 'C' to form such samdhis, 9. C omits चउसिंदू [ Page 60 ] 1 E B पुन्नावरण्ह", 2 B पाउन्पूर, 3 E B क्लाइंड, 4 O कल्या (कल्य = अर्जुनवृक्ष), 5 E O से, 6 E से after this [ Page 61, 1 C जाणु, 2 E प्हायाए, 3 B पनानए , 4. C हत्यभगुलीए, 5 E B देह°, 6 E B पन्यः. [ Page 62 ] 1. B गच्छण्ड

Cp Supra, 2 B सत्थाह°, 3 C उननत्तित, E उच्छत्तेति, 4 C उनन्हिन्नै°, क्षि उनहिन्नि°, 5 E एन, 6 C परा° [Page 68] 1 \$\mathcal{Q}\$ उननहिन्नै°, 2 C, नहरूंग. B नद्रक्ष्मं: E. णद्रक्रम; रे O E B से, 4 E अवयारियपङ्त्र°, 5 C °चंदपखीयाकड्स [ Page 65] 1 E पडि॰, 2 E 'सयवत्त', 3 C वरमाख्या'. 4. C reads खुहा after this, 5 E दिवा, 6 E पच्छता, 7,6 दहाओ. 8 C B उवि . [ Page 66 ] 1 E वि विल्याति after this, 2 E उबहोते. O उबतेति , 3 E नियम , or probably wrong for नियम ? , 4 E जविण 5 E निखडेड. C निखडोर्वेति, B निक्खडेति [Page 67] 1 C नाय°. 2 E B से instead, 3 C B from से to परियद्ध-dropped and जान instead [ Page 68 ] 1 E B 'पाडी'; 2 C अनेकतडरा'. 3 C परे for पररे, Cp चुनिह for चडिन्नह etc , 4 B सन्नोरय°, 5 E णीपा, 6 B सत्याह, 7 B सायरपरिपेर, 8 C वयणी throughout [ Page 69 ] 1 C very ofter कुर्सम for कुसुम, 2 C E व्यासी instead. 3 C "तहाबार": 4 E "सकुलसइ, 5 C E "माणा " [ Page 70 ] 1 C "किण्ह", 2 P after this नवर निकल्पमणाभिसेय पासामो । तए ण से धावचापत्ते तसिणीए सिनिद्रह । 3 C पिंडहारादेसेण, 4 E गवहत्थि [Page 71] 1 E जीविय निस्सए Instead, 2 E पिंड , 3 C उपाइत्तए, E उपाइए, 4 E अन्नत्थ, 5 E कम्माण खञीवसमेण , 6 E जम्मणजरा° [ Page 72 ] 1 C B दुरहा , 2 C समाणा, 3 C "वुडा, 4 C सीया", 5 E B. अरिहा, 6 C सत्यवाही ınstead, 7 O पुमानईए, 8 O देवीए [Page 73] 1 C B सहे; 2 C °विला, 3 C सूए throughout, 4 E. जजु°, B जजुर°, 5 E. जस°, 6 P. °छत्तल्ल (करोडियल्ल्णाल) यकुस°, 7 C पत्तिहिं [ Page 74 ] 1. E B परिन्नायए instead, 2 B णीइ, 3 P कम्मगंठीओ, 4 C 'प्य', 5 O B ° य°. 6 C तए ण ( Probably for तवए ण ? ) [ Page 75 ] 1 O °िलंपतस्स य, 2 O सोए, 3 P वीयस्स , 4 C समंड°, 5 C पज्जनासेइ [ Page 76 ] 1 C. °िप °, 2 Mss often write as सिद्धिः 3 C ने, 4 C "सना, generally other MSS not consistent. [ Page 77 ] 1 E B हिरण्णमासा. [ Page 78 ] 1 C सन्त्र before this. 2 E दलयइ, 3 E B शुवन्ने instead ( Page 79 ) 1 E B किमने, 2 E 'होरे, 3 C E समणा', 4 C पुमा', 5 C तग्से य (for तारिसेहि?), 6 C वलेहि instead [ Page 80 ] 1 & Always writes फासू , 2 C °दसेति, 3 E B ग्रह (Probably wrong for मह read in P), 4.0 writes पासत्यविहारी instead of 2, E पमत्तपिहारी etc , 5 C omits उठ [ Page 81 ] 1 E ेंसेलमत्तओसह° etc 2 C विडियस्सय, 3 C रेए, 4 C. पीएति , 5. C पडिक्रमेय खामेति ण [Page 82] 1 C B ते झेलगपामे।क्खा पैन etc 2 E has separate sentences for each 3 E अतेनासी after this, [ Page 88 ] 1 E B गुर°, 2 E विटेइ, 3 E B अंत्रा instead; 4 E. B गुरुयभारियाए after this, 5. E B गरुयभारियाए instead, 6 E गह (for 'तल'), C always 'पयहाणा, 7 B अह, 8 C तेसिं, 9 C पंडम छुग्गति,

10 ° वरणीतस्त्रआयवत्ताओ , 11 C सलिखंपय° [Page 84] 1 B घणो throughout, 2 E B विदेसत्यास [ Page 85 ] 1 E 'निसण्ण for 'वरगए 2 C E 'मिता. 3 C पहलाओ, 4. C चत्यं [ Page 86 ] 1 C उक्तय', E B. ीनक्लए, 2 Q हरियफेरंडा, E हरियफेरडी, 3 E. पुणरवि instead, 4 B. स°, P स्याण, L E भूयाण (for पूराण), 6 C 'दिसिंसि, E 'देस संठवेति, 7. E. वर्णति: B व्यपति, 8 E B उनखणियहुए, 9. E लवण (?) तलकरयलमलिए, 10. E पुणरिन , 11 C कडना , E कुडुना , B सुरजा instead , Com भरला. 12 E B पहाति, P पविन्तवति , [ Page 87 ] 1 C omits, B reads after this—तन इत्यास दलयामि again, 2 B °एहि • [Page 88] 1 B and Com समुच्छिय, 2 E B 'जिल्लयं, 3 B फालि', 4 E, सुण्ह after this [Page 89] 1 E B दलाति, 2 B वड़ा°, C ठाविय [Page 90] 1 E B man 2 C neas throughout, MS E gives the whole description about the arrival of the monk, throughout the chapter MS E supplies the वर्षकs which are merely referred to or omitted in other MSS, 4 E B. Jeff; 5 E सहिचा (The passage is reproduced in Oh III where it is समेच ). [ Page 91] 1 E तुओ अम्हाण, 2 E. छिप्पयवालवयंसे सह before this. 3 E अते instead, 4 E B तए ण, 5 C B वीसाएण, E वीसाहि, 6 E. B °चि°, 7 E B पमा°, 8 P जीवो for सो उ, Com notes 'एसो', 9 O B. उ and E. उबसते ater this. [Page 92] 1 E B असता: 2 E B विगइ°, 3 E थेरा भगवतो, 4 E B. °ताए [Page 98] 1 E विशद्ध , 2 E पंचालताया, O 'रायाहिवई, 3 P 'हाणहिएस, 4 O सवसवणेस (probably for सन्त्र°), 5 O सुगालसि, 6 B P (and Com.) 'हेमताणं चउत्थे मासे अद्रमे पनखे फरगुणसुद्धे तस्स ण फरगुणसुद्धस्य नरुत्थि पनखेणं, Com notes the reading in the text, 7 E महाविसा , 8 E ंचु , Com notes this V L , 9 C. द , 10. C दो [Page 94] 1 B सही [Page 95] 1 C. °गा°, 2 P °मु°, 3 E.B. °ग°, 4 C ° डंड, E चउहिं बुद्धी उनवेओ for सामदर , 5 O विकाय , 6. C. B दु , 7 C तुलएह ; E B ओलएह [Page 96] 1 E B निमाच्छह , 2. E फलम for पडलम , 3 E कहुन्छय°, 4 E adds this sentence from तए ज at the bottom and reads ' भड कथ भरियमेहबझ सुप्पणमंडमं सहरं कालं etc [ Page 97 ] 1. O अंतियं, 2 Mss read here महिल, but not regularly and consistently , 3 C पहा°, 4. C सजुत्ता°, 5 E तत्य , 6 B कहाहिं सलावे , 7 C प.रेज (° छे being dropped ) [Page 98]1 E ° व्विह, 2 E. प्यस्स य after this, 3 P तारिसेहिं instead, 4 C "नंदयता, 5, E "सञ्जूणता, C आभिशुण", 6 C. विष्फ्याहि, E omits, 7 E सम्मा°, 8 C अभिनिविस्त्रत्तीसे, 9 E °वाइस्रत्ततरेस जयते स , 10 E वक समुदाह, 11 C B 'सामवि , 12 C 'नाणा' ( for नावा'), 13 E बाव°, B, रि°, Com बिरि°, 14 °ou°, 15 E B भीहि, 16 B विष्पसुं, 17 E B °पवस्ता, 18, O संणुष्प, E सहुं, B °हुं, 19 O E B

î

ĭ

Ī

Į

į

ţ

Į

्म° [Page 99] 1 B <sup>8</sup> लग, 2 C आम्, 12 B आरं, 3 E 'विंपहु' (for 'चिमिड'), Com 'चिपिड' 4 E ' भसुय, 5. C 'दंत', 6. C 'चमतं, 7. E. 'मायच्हमाणं, 8 B 'कालग = 9. E. B' 'चंचल', 10. Com अविच्छिय', 11 E. 'लाल', 12 Com notes कासूसिय', 13. C 'चमोहे', B. 'चंमावह', Com. notes this, 14° E 'विमिद्र', Com 'विवह', 15 E, वाहस्मह'. B घाडूट्सड°, P Com घाडुट्स°, 16 C वचलीय°, 17 C कोयणागं, 18 E. 'निलाई, 19 E 'निख, C 'विवं instead, 20, B 'कर', 21 C 'चूपूनत', E 'चुरचुनत', 22 E 'दुंसल', B 'कुमल', Dict does not note these words, 23 E 'द्विन, 24, C 'अक्क for 'नह', 25 P 'णिनसण, 26 C B 'बितत', 27 C आणिद' [ Page 100 ] 1. C E. जवातिणमाणा, B जवातिम'; 2 B व्हाए तिकह, 3 B, ताल , 4 C विहास, 5 B व्ह , 6 Com. P जेण [Page 101] 1 B 'तालाइ, 2 B ताहे, 3 E चेन after this, 4 E.B 'शिमे दिसीभाए, 5 E 'पियाण, 6 C दिही, 7 B खमेसु, C खामेसु, 8. E. मरि' [ Page 102 ] 1 P पोयपहणे, 2 C B 'जु', C many trores 'जु' but not always, 3 E चंपा नयरी पोयपट्टणे, B चपाए पोयपट्टणे [Page 103]1 E दिहपुक्ते, 2 C भा°, 3 P चुडक्कास instead, 4 E. B ओल्यंति, 5 E. 'खंधे दुरुद्धे, 6 B सीया°, 7 E B वंदिस [ Page 104] 1. B Locative for Instrumental, 2 E एरिसिए, 3 C एत्य, 4 E इभीसे, 5 O से; 6 E एयसाणं [ Page 105 ] 1 E 'सि'. 2 B स्याइ, 3 E निरगच्छीते. [ Page 106 | 1 C पसोद°, E पडस°2 MSS use plural, 3 E ° पुत्रमं, 4, E निन्द , 5 E. B 'गरदारए , 6 E B एव', 7 Mgs have plural , 8 E °ह्ने , B °हन हने [ Page 107 ] 1 B विसहे , 2 E विलिए , 3 B विसहे . 4 E मइ°, 5 E B. चित्तसम , 6 E 'णुरुयं स्त्रे , 7 E. जोव्वणनिव्वतिए , 8 E 'गार', 9 C छोदा', 10 C B. 'ण' [Page 108] 1 B 'पांडे', 2 B. °गार°, 3 C छेदा°, 4 B रूने after this, 5 C ° दरे, E ° भावभंडीवयारे, 6 E 'दिस', 7 E 'इयावसहीओ, 8 C कन्नाअंते', 9 B 'फा' [ Page 109] 1 B हुन्म, 2 C E अम्हे, B अह, 3 E पण्णवेमि, 4 C E धोव°, 5 C इणमट्टे, 6 E तुन्भ पि, 7 Mss घोव°, 8 C कन्नाअते°, 9 C अतोअते°, 10, E. usually 'चंडे [ Page 110 ] 1 B अडिह , 2 C 'सा', 3 E मह , 4 C किं, B के, 5 E खुट्टे, B खुट्टे, 6 C तहागं, 7 E प्रस्त ,8 E B तुमे, 9 E usually उनरोहे [Page 111] 1 E अतिए efter this, 2 E हा°, 3 B अम्ह after this, 4. C सन्ब<sup>°</sup>, 5 C नेव instead [Page 112] 1 E निगच्छड्, 2 E. देसमग्ग ,B देसग्गंते , 3 🖁 B °निवडिय° ,4 B मिथिल, 5 C E, °सेजे (or रोहासजे?) B रोहोसच्चे ,6 E णयार instead, 7 E ओरुद्ध, B ओरुद्ध, 8 E. विरहाणि य after this, 9. E. 'जाम' [Page 118],1 EB 'स्सिय, 2 B 'प्पने', 3 C. B रोहासजे or शहरोजे? Cp Supra, 4 E तं before-this, 5 E Instru. for Loc, B also except in छात्रको, 6 E देह°, 7 E °वृह, 8 E. एवं खल Instead [ Page 114 ] 1 B दुस्व , 2 C. E का , 3 B तुम्हे before this, 4 E इसाओ , 5 E अपनारा after this; 6 C निव ,

7 B बोत्य , 8 E B. तए , 9. E वत्तीस , 10 B सयाइ , 11 E प्याया ; 12 В g instead, 13 E дн, 14 В че°, С чн°, 15 С ч. B Omits, 16 E विहाडावेइ, 17 E छुप्पूर रायाणो वाल्वयसा; 18 E प्रवाह [Page 115] 1 C अन्हे, 2 E जनमणजरमरणाण, 3 P प्राण, 4 E पव्याह, 5 E माणसे, 6 B जिय°, 7 C पातित्तए, 82C असीय. E असिय: 9 C दलयहत्ताए [ Page 116 ] 1 E Loc for Accu, 2 E B कारा . Com. notes कायकोडियाण, 3 E B विहास [ Page 117 ] 1 E. generally on, 2 E a after this, 3 C E of [Page 118] 1 E B Singular, 2 E दाहिणि°, 3 E देनिंदे देनराया after this, 4 B साह्ट , 5 E °पुर्व्वीए सपट्टियां, 6 E तयाणतर [Page 110] 1 E पविसवइ , B प्रसिद्धाति . 2 E निणाए , 3 E साष्ट्रसगाओ गिहत्ययम्माओ and omits अत्तरिए . 4 P राय°, 5 E अरहस्स, 6 E पचाव°, 7 E राजानो, 8 C सन्व° [ Page 120 ] 1 E केविंस उप्पज्जइता , 2 E किंसुक , B भिसग , 3 E B omit सद. 4 E अजियासपया होत्या, 5 C omits the Cpd, E some confusion, 6 C बुरासी य, 7 E व्साइ, 8 E B omit the Cpd, 9 E B इस्सया, 10 B पणवीस, 11 C °कड, E °कर, 12 C जुगते कह°, 13 B दुवास°, Com also, 14 C पाओगमणुव°, 15 C B केवल , 16 E पत्रखेण after this, 17 अतगढ़े परिनित्वहे after this [ Page 121 ] 1 E सागंदी, B सायदा. 2 C 'पालए, 3 C B 'लस पि, 4 E Generally बयासि, 5 C शी, 6 E. ते. C भो , 7 E B. मागंदिय° Throughout , 8 E. सण्जाणिता [ Page 122 ] 1 B अयिल, 2 C समुन्तिए, E. "न्निए, 3 B स्रोतेसिंडि", E अणियहि°, 4 E 'जाणि', 5 E मज°, 6 E घुणा', 7 B गलियगवघणा रुवणा, 8. C सोय°, 9 Mss and P °घोर°, 10 P °छोस°, Dict does not note छोमण But all MSS write छोमण, 11 C भट्ट, 12 E धाविय, 13 E 'गार', B 'कार', 14 E B करकरस्स, 15 E 'परणियसड, P 'पहिय सह<sup>o</sup> etc., 16 C B निवज्जा, E णिवेज्जा [ Page 123] 1 B फलगसखड. 2 B सब्°, 3 E B आससति, 4 E B नाहिएरा°, 5 E गत्ताइ, 6 E B सत्तह°, 7 B °ताल°, 8 E. हो [ Page 124] 1 E गहरत°, 2 E माउयाड, 3 E पाडेंमि, 4. B एतेहिं, E तेएहिं, 5 E पूड्य, B पूड्यं, 6 E पाडे°, 7 C B उबि°, Com उपिपच्छी, 8 B उद, 9 E °दाणींग, 10 C दहर°, 11 C B °उन्मर(?), but का & ज्झ are very aimilar, 12 E 'विंद', 13 C उविग्या generally, 14 B उद् [Page 125] 1 B °वेल्लो, 2 E B. °मयर°, 3 C तए ण, 4. C °फ़हा°, 5 E समूह, B सुमूहि, Com समृद्धि, 6 E व्यासि, 7 C महत्त<sup>0</sup>, 8 C B सय: 9 C रय. 10 C धिय [Page 196] 1 B 'विए. 2 C कस्साघायणे, Dict does not give आघायण, 3 E आवह, B वर्ति, 4 C B ते, many times, MSS write ते for से (i.e Plural for Sing ) Cp also the Verbal forms C very eften writes Plural for Sing ) 5 O B E "33", 6 P ओहिणा after this [ Page 127 ] 1 C लहगिस, 2 E वयासि, 3.

म जनन Instead, 4 P भ, 5 E B भे, 6 P नेहय But the Mss write न and न alike, नेइय makes no sense, 7 E जनन instead [Page 128] 1, C E सिद्ध, This word is often thus wrongly spelt by Mss , 2 B पहिं°, 3 B प्रति , 4 E विद्युणामि , 5 E 'णाह . 6. C B क्तानि, 7 E तचापि after this, 8 B पहासि, 9 E पीट्रें, 10 C सत्ताशह , 11 E B °तल , 12 C उनागए , 13 C स्य [ Page 129 ] 1 C В व्याहरा, 2 ि सत्ताअड़, 3 Е В अपप , 4 Е प्याहिम, В पहेमि, 5 С क्षणाढेसाणा , E °णाडामाणा , 6 E लोमेहि य before this , 7 E जमिणं . 8 E °दानदेवया, 9 P उ after thus, 10 E. बहु°, 11 & 12 B सललिय. C सिलिलिय , Com सलीलयं [Page 180] 1 C निव्नय , 2 B सर्व , 3 E B सकलमा 4 C णिमलक, E णिचक, 5 E विष्णण (?), Com रिष्ण—and explains as स्त्यान which is from थिण्ण, 6 C ेकिय, E, णिक्सिव. 7 E °हुन, 8 B तुमे, 9 E omits, 10 E °रिस , 11 E °विविह , 12 E B °स्याउरु°, 13 E B एका°, 14, B °विडल° (for विमल), 15 E °लगार, 16 B सरिसन्यणवयणं, 17 C सद्धामि, 18 C पि, 19. C जाए (for जा ते), E जाओ. 20 C B 'राहिं, 21 E B omit 'अणु', 22 E. 'खायण', 23 C Some confusion in this and the next Cpd., 24 C गलहत्यण्णोहियमई, E °गलणोहिं°, B 'गलत्यणो°, 25 E.B 'सङ्गे, Com °सत्य 26 E B °प° , 27 E, °प° , 28. E आसरतं [ Page 131] 1 B सारिस°, E प्रतिम°, 2 B पहि°, 3 C °िर्य°, 4 C °िलए, P °ल्ओ, 5 B निरवेक्स्तो . 6 B निरवेक्स्तेण , 7 B "महर" (for मनय), 8 C सिद्धि, 9. C वह्य, 10 E B नार, 11 E समुच्छलण, 12 B भेग्हणं, 13 E omits, C विभ्रय, B भोगभोगाई भूजमाणा [Page 182] 1 E अप्पाहरण, 2 E विक्र, 3. E writes the Sentence in full [Page 133] 1 E. thoughout writes different sentences नाम नयरे होत्या । तस्त ण etc , 2 E. होयति. 3 B पणि°, 4 E दियाए [Page 134] 1 E B. कह, 2 - E 'पत्ता मत्तप्रफ्फाला, 3 C °क्साओ, 4 C देसआरा°, 5 C B स° [Page 185]1. E writes full sentences, 2 C महासमणो°, 3 C. जालाकुले, 4 B इणमट्टे, 5 E निसन्ने (for वरगए) [Page 186] 1 E विस्सा, 2 E महणिज्ञे, 3 C वयणिज्ञे, 4. E. B throughout द्विभ and दुविभ for सुर्गि and दुर्गि, 5 E पाओग , 6 E B 'णा', 7 E 'वाहि' [ Page 187 ] 1 E उवाइणा', 2 E कार', B करा°. 3 B सवासेति, E संवासावेइ, 4. B ग°, E ग°, 5 E सवसा°. [ Page 138] 1 E 'पाणिज्ज", 2 C. "भत्त", 3, C E तुन्मे, 4 E तुन्हे तह्या. [ Page 189 ] 1 E बयासि, 2 C जाणिया, 3 C तुन्से, E तुम, 4 E Reads त before this, 5 C go, E go, 6 B च्छति [Page 140] 1 C Always writes विविग (single q ), 2 C B एगुओ, E धच्छागए (for पच्छा एगयओ), 3 C तुन्मे [ Page 141] 1 E rends after this -तस्य ण रायगिहे स्सेणिए णाम राया होत्या । तेण कालेण 2 समणे भगन eto .2 C Throughout दहर°, 3 E °सपरिवाराहि, B मरिसाहि, 4 C °वसमते, 5 C, B

अनुवाह [ Rage 142 ] 1. E B. शीव , E पाइय , 2 C E शिण, B °र्गि, Ş. C. E. B जाए, 4. O °कोणा (Single क throughout), 5. E. °क्त (for पत्त), 6 B भारव°, E भारव or (च्छु?), P भुष्च्छ , 7 B भारव , P भारव or 8 C पुरि, 9 B कार, 10 C E B तिमा 11 C E माणा, 12 C E भय, B omits, 13 C °न° [Page 148] 1 E सुयमणो, C सुणमणो, 2 E कार°, 3 E ्किविण , 4 E B एस, 5 There is some confusion here E करोडिया य वायतणहारा, C B करोडिकारवा, P करोडिया कारिया° तणहारा<sup>8</sup> etc., 6 C B °मह्न°. ? C B °कुसम°, 8 B साहमणा, E सोवमाणे, In line 1 on this page, Mss. write सोहेमाणे, Com साहे [ Page 144 ] I E B कलबक, 2 E. समूससिय°, 3 E B स्नासे, 4 C अरसा, 5 E कहू य उदरे कोट्टे, B कहू उदरे कोहे. 6 E उन्ने , B उन्लेबणीह , C उन्नरुणाहि , 7 C अन्हान्णीह , B कहान्णाहि [ Page 146 } 1 E 'णोहि, 2 O निस्तेहि, B निस्तेहि, 3 E सजेपड'. 4 C गीं°, 5 E reads after this > आद्भोहि य, B मेल्लीहि य, 6 Mss मिणियारे after this, % E B विणिसक्के, 8 C पीयपाणिय E. पियपाणिय, 9 C एस, E सो, [Page 146] 1 E साठाओ, 2 P °हणों°, 3 B पा°, 4 E सिस्सावत्तं मत्यए अंजिलं कट्ट for जाव [ Page 147 ] 1 E जावज्जीवाए after this, 2 E 'पुरे, B 'लीपुरे, 3 णयरे होत्या. B णगरे होत्या, 4 E writes complete sentences. 5 C कलायरस्य, 6 B अत्तिया, 7 C usually पोटिला and sometimes पोटिहा [Page 148] 1 C always कलायरस्स, E कालायस्स, B कलादेस्स; 2 C E B generally omit दारग, 3 C E B भागि, 4 E B ह्वेण , 5 C वाहि , 6. C Always writes कलायरस, B sometimes, E कलायस्सं or दस्स, but all MSS also write कलाए is no uniformity regarding the spelling of this word, ? C. सत्तवद्र°, 8.C omits, E B जा instead, 9 E सुक, 9 E सुके [ Page 149 ] 1 C इत्यअगु , E 'लियाए, 2 C इत्यअंगु , 3 C पायअंगु , 4 B प्सक्लीओ, 5 E अगसगाई, B अंगसगायं, 6 E B प्यायासि, E reads त after this, 7 C E B 'सि', 8 C अन्नसहदायणे, 9 P स्यमेव, 10 E 'ब्हृति [ Page 150 ] 1 B 'हाय', 2 C तुल्म, 3 E अवो, P तेयलिगिहे after this, 4 E B 'स्सिय, 5 E B 'हा', 6 C पेहेंह, 7 E B त ण, 8 C निक्खवेति, 9 C E °लाओ, 10 C E पेहेहि [Page 151] 1 E मय°, B मिल्लय, 2 C लोगहियाई, E लोगियाई, 3 C B जाया, 4 E °गोयस्स वि, 5 E दरिसण, 6 E नाव, 7 E 'रासि, 8 C 'कहे, 9 C B बहस्रया' [ Page 152 ] 1 C हियनुडान्णे , 2 C E भूय°, 3 C गोलिया , 4 C जाणाहि instead, 5 E इत्ये before this, 6 E छाएति instead, 7 E B 'यार, 8 B जबदे° 9 P पहि° (for परि°), 10 C कुटब [ Page 158 ] 1 C तुन्म. B तुमे, 2 E. अन्यरेस , B अंधुत्तरेस , 3 E बोधे°, 4 C अनतरेस for अनुतरेख; E अपन्तरेख, 5 B सपते [Page 164] 1 C वियगे होत्या, - E विगित्या, 2 P व्हावए, 3 E तए ण, 4 E. जा ण, B जो ण, 5 C रहे,

6 Com से 7 P प्यासेमार्ण, 8 E कुमार, 9 Cat, B. omits [ Rage 155] 1 B से बहुति, 2nE B सम after this, 3 C, े stead. ्जाय रायं , B ज्जाय , E जजायं ण , 5 E पहुआ [ Page 156] - wrongly before this, 2 C ओइला, E (at the bottom in Com )—ओइला - 3 E े लियाए सिलाए गीव , 4 E उज्जामिए , 5 E omits this sentence and after this some words are not distinctly legible as the folios have stuck together, 6 E omits, C पोसेहि, 7 E तेयलिपत्तेण before this, E B तालउडगे, 8 E B अप्पा, and E मक्खे. 9 C भूत [Page 157] 1 E वरमाते, B वरिसति, 2 E अरने, 3 E B omit . 4 E तरिड° , 5. E B पबहुण , 6 B our , 7 E वयासी . 8 E. समेण अज्ञातमाणेण after this, 9 Mss. omit 'पुत्त', 10 E प्रचमह', 11 E. ° [ Page 158 ] 1 B 即 throughout [ Page 159 ] 1 MSS वयासी , 2 Com. पहुरग , 3 Com श्रीहिधम्मे ना धम्मचितए ना , 4 C आहेच्छ [ Page 160 ] 1 B नाइविधिद्वेहि, 2 E प्याणिहि instead, 3 E B देसमाते। 4 C ससिरीया instead, 5 E कोने, 6 E After this ' िचा तत्थ (for सत्य) [Page 161] 1 E नो रजोइ after this. [Page 162] 1 C E भए. 2 E. C 'बाराए, 3 E. B 'क्खडेड, 4 E 'क्खडेड, 5 P अमीज efter this. 6 E B अह° 7 E B 'लिंबो', 8 E B orait ताब, 9 E B, तित्ता' [Page 163] 1 E B °रा°, 2 E सहस्रहेण विहरसाणा after this, 3 E स्वयार, 4. C °स्त्र, 5 P निसिरणहुयाए, 6 C B °गहरे, 7. E °सि°, B 'स्स', 8 E ताओं; 9 E B तित्तर्ग [Page 164] 1 C 'ह्य, 2 E य, 3 E °वायं अवित्त थडिलसि एगते, 4 C °स्, 5 C मम त, E मम त [Page 165] 1 B 'बंदेस', 2 E.B स्रतिय, 3 C B 'इयं, 4 E पुट्वा°, 5 C सा नागिसरी माहणी जाव निसिरइत्ति after this, 6 E 'विदे [ Page 166 ] 1 B अह°, 2 E विगयसिरी after this, 3 P जाए instead, 4 C. थाइ, 5 C थाइ, 6 B वहिज्जमाणी before this, 7 C E व .. [Page 167] 1 C B देह°, E देहिंबलियाए, 4 E B नरएस, 3 E उद्योस तेत्तीससागरा , 4 C उवनहेता , 5 E नरएस , B नरए , 6 C B omit , 7 B पयाया, 8 C सक, 9 C अम्हा, 10 and 11 E सकना, [ Page 168 ] 1 C generally उमुक्त, 2 C °िक् , 3 P. गिहस्स instead, 4 E क्लेण, 5 E °धेजा, 6 E omits, C B सि ınstead, 7 C भण after this, 8 B मर्स after this [Page 169] 1 C °काए, 2 E B जान 1 matead, 3 E B पड़य, 4 C E B सी°, 5 E B omit अगि, 6 B पहिस°, 7 C तिलग, B तिलग [ Page :170] 1. C always महुत्त<sup>°</sup>, 2 B संयणिज्ञसि , 3 E अपास<sup>°</sup> , 4 C तलगाओ , २ ेन्सूग् , 5 E अष्टु, B ने, 6 C भणइ, B अवंगणइ, P भुण्डइ म्स्यू (for, 1 E B दोस only, 2 C तुझ्मे, B तुमें, 5. C तए ण before this; B तेण, 4. C सरफ°; 5 E °प्पवेस, B, जलप्पवेस वा 1n ε 'cn to ° पवाय वा , 6 B वे° , 7 C कुंड° , B. कुडतरिए , E °तरिए , ; ; 5 C. B